### मुद्रक—

बी. के. शास्त्री, ज्योतिष प्रकाश प्रेस, विश्वेश्वरगज काशी । 2917

## परिचय

जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रांत में खेतदी राज्य है। वहाँ के राजा श्रीअजीतिसह जी वहादुर बढ़े यशस्वी और विद्याप्रेमी हुए। गणितशास्त्र में उनकी अद्भुत गित थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में वह दक्ष और गुणप्राहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और अध्यारम की रुचि उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनों रहे। स्वामी जी से घंटों शास्त्र-चर्चा हुआ करती। राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्लोक महाराज श्रीरामसिंह जी को छोदकर ऐसी सर्वती मुख प्रतिमा राजा श्रीअजीतिसह जी ही में दिखाई दी।

राजा श्रीमजीतसिंह जी की रानी आउमा (मारवाड़) की चांपावत जी के गर्म से तीन संतित हुई—दो कन्या, एक पुत्र। ज्येष्ठ कन्या श्रीमती सूर्यकुँवर थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहरसिंह जी के ज्येष्ठ चिरंजीव और युवराज राजकुमार श्रीठमेदसिंह जी से हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चाँदकुँवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहव के युवराज महाराजकुमार श्रीमानसिंह जी से हुआ। तीसरी संतान जयसिंह जी थे जो राजा श्रीभजीतसिंह जी और रानी चांपावत जी के स्वर्गवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए।

इन तीनों के शुभचितकों के लिये तीनों की स्मृति संचित-कमों के परिणाम से दुःखमय हुई। जयसिंह जी का स्वर्गवास सम्मह वर्ष की अवस्था में हुआ और सारी प्रजा, सब शुभचितक, संबंधी, मित्र और गुरुजनों का हृदय आज भी उस भौंच से जल ही रहा है। अधस्थामा के बण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं। ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित् ही हुआ हो। श्रीस्र्यंकुँचर बाई जी को प्रमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन वर्ष में उनका शरीरांत हुआ। श्रीचाँदकुँवर वाई जी को वैधव्य की विपस यातन भोगनी पदी और आतृ-वियोग और पति-वियोग दोनों का असहा

दु'ल वे सेल रही हैं। उनके एकमान्न चिरंजीव प्रतापगढ़ के कुँवर श्री-रामसिह जी से मातामह राजा श्रीभजीतसिंह जी का कुल प्रजावान है।

श्रीमती सूर्यकुमारी जी के कोई संतित जीवित न रही। उनके बहुत भाग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीडमेदसिंह जी ने उनके जीवन-काल में दूसरा विवाह नहीं किया। किंतु उनके वियोग के पीछे, उनके आज्ञानुसार, कुल्लगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव वंशाकुर विद्यमान हैं।

श्रीमती सूर्यकुमारी जी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अध्ययन बहुत श्रीमती सूर्यकुमारी जी बहुत शिक्षिता थीं। हिंदी इतनी अच्छी विस्तृत था। उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी अच्छी खिस्तृत थीं और अक्षर इतने सुदर होते थे कि देखनेवाला चमकृत रह जाय। स्वर्गवास के कुछ समय पूर्व श्रीमती ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी के सब प्रथों, ज्याख्यानों और लेखों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद में छपवाऊँगी। वाल्यकाल से ही स्वामी जी के लेखों और शक्यात्म, विशेषत अद्वेत वेदांत, की ओर श्रीमती की रुचि थी। श्रीमती के निदेशानुमार इसका कार्यक्रम वाँधा गया। साथ ही श्रीमती ने यह इच्छा प्रकट को कि इस संवंध में हिंदी में उत्तमोत्तम प्रथों के प्रकाशन के लिये एक अक्षय नीवी की ज्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय। इसका उयवस्थापत्र वनते न यनते श्रीमती का स्वर्गवास हो गया।

राजकुमार श्रीडमेदसिंह जी ने श्रीमती की श्रतिम कामना के अनु-सार लगभग एक लाख रुपया श्रीमती के इसी संकल्प की पूर्ति के लिये विनियोग किया। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस श्रंथमाला के श्रकाशन की व्यवस्था हुई है। स्वामी विवेकानंट जी के यावत निवंधों के श्रति-रिक्त और भी उत्तमोत्तम अध इस श्रंथमाला में छापे जायँगे और लागत से कुछ ही श्रीक मुल्य पर सर्वसाधारण के लिये सुलम होंगे। इस श्रंथमाला की विक्री की आय इसी अक्षय नीवी में जोड़ दी जायगी। यों श्रीमती स्प्यंकुमारी तथा श्रीमान् उमेदसिंह जी के पुण्य और यश की निरतर वृद्धि होगी और हिंदी भाषा का श्रम्युद्य तथा उसके पाठकों का ज्ञान लाम।

## भूमिका

वह उपन्यास श्रीयुत राखालदास वंदोपाध्याय महोदय के चॅगला उपन्यास का हिंदी भाषांतर है। राखाल वावृ का संवंघ प्रातत्व-विभाग से है। भारत के प्राचीन इतिहास की पूरी जानकारी के साथ साथ दीर्घ काउपटल को भेद अतीत के क्षेत्र में क्रीड़ा करनेवाली कल्पना भी आपको प्राप्त है। अपना स्वरूप भूले हुए हमे वहुत दिन हो गए। अपनी प्रतिभा द्वारा हमारे सामने हिंदुओं के पूर्व जीवन के माधुर्य का चित्र रखकर आपने वड़ा भारी काम किया। सनसे वड़ी वात तो यह हुई कि आपने यह स्पष्ट कर दिया कि प्राचीन काल की घटनाओं को लेकर उनपर नाटक या उपन्यास लिखने के अधिकारी कौन हैं। प्राचीनकाल में कैसे कैसे नाम होते थे, कैसा वेश होता था, पद के अनुसार कैसे संबोधन होते थे, राजकर्मचारियों की क्या क्या संज्ञाएँ होती थीं, राजसभाओं में किस प्रकार की शिष्टता वरती जाती थी इन सव वातों का घ्यान रखकर इस उपन्यास की रचना हुई है। यही इसका महत्व है। मुसलमानी या फारसी तमीज के कायल इसमें यह देख सकते हैं कि हमारी भी अलग शिष्टता थी, अलग सभ्यता थी, पर वह विदेशी प्रभाव से छप्त हो गई। वे राजसभाएँ न

रह गई। हिंदू राजा भी मुसलमानी दरबारों की नक्षल करने लगे; प्रणाम के स्थान पर सलाम होने लगा। हमारा पुराना शिष्टाचार अंतर्हित हो गया और हम समझने लगे कि हम में कभी शिष्टाचार था ही नहीं।

इस उपन्यास में जो चित्र दिखाया गया है वह गुप्त-साम्राज्य की घटती के दिनों का है जब श्रीकंठ (थानेश्वर) के पुष्पभूति-वंश का प्रभाव बढ़ रहा था। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तवश उन प्रतापी राजवशों मे है जिनके एक-छत्र राज्य के अंतर्गत किसी समय सारा देश था। कामरूप से लेकर गाधार और वाह्नीक तक और हिमालय से लेकर मालवा, सौराष्ट्र, कलिंग और दक्षिणकोशल तक पराक्रांत गुप्त सम्राटों की विजय पताका फहराती थी। इस क्षत्रिय वंश के मूलपुरुप का नाम गुप्त था। इन्हीं गुप्त के पुत्र घटोत्कच हुए जिनके प्रतापी पुत्र प्रथम चद्रगुप्त छिच्छवी राजवश की कन्या कुमारदेवी से विवाह कर सन् ३२१ ई० मे मगध के सिंहा-सन पर वैठे और गुप्त वश के प्रथम सम्राट् हुए। उनके पुत्र परम विजयी समुद्रगुप्त (सन् ३५० ई०) ने अपने साम्राज्य का विस्तार समुद्र से लेकर समुद्र तक बढ़ाया। प्रतिष्टान (हाँसी) इनके प्रधान गहों मे से था जहाँ अब तक इनके कीर्ति-चिह पाए जाते हैं। समुद्रकृप इन्हीं के नाम पर है। इलाहा-वाट के विले के भीतर अशोक का जो स्तभ है उसे मैं समझता हूँ कि इन्हीने कीशावी से लाकर अपने प्रतिष्टानपुर

के दुर्ग में खड़ा किया था। पीछे मोरालों के समय में झूँसी से उठकर वह इलाहाबाद के किले में आया। इसी स्तंभ पर हिर्पण कृत समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अत्यंत सुंदर क्लोकों में अंकित है। समुद्रगुप्त के पुत्र द्वितीय चंद्रगुप्त (विक्रमादित्य) हुए (सन् ४०१—४१३ ई०) जिन्हें अनेक इतिहासज्ञ कथाओं में प्रसिद्ध विक्रमादित्य मानते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र प्रथम कुमारगुप्त ने ४१५ से ४५५ ई० तक राज्य किया। कुमारगुप्त के पुत्र सकंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ और गुप्तसाम्माज्य अस्तव्यस्त हुआ। स्कंदगुप्त ने ४५५ से ४६७ ई० तक राज्य किया। जान पड़ता है कि हूणों के साथ युद्ध करने में ही इनके जीवन का अंत हुआ। इनकी उपाधि भी विक्रमादित्य थी।

संदगुप्त के पीछे, जैसी कि कुछ लोगों की धारणा है,
गुप्तसाम्राज्य एकवारगी नष्ट नहीं हो गया। ईसा की छठी
ओर सातवीं जताव्दी तक गुप्रसाम्राज्य के वने रहने के अनेक
प्रमाण पाए जाते हैं। गुप्त संवत् १९९ (५१८ ई०) के परिब्राजक महाराज संक्षोभ के शिलालेख से वह स्पष्ट हो जाता
है कि गुप्तों की अधीनता दभाला तक, जिसके अंतर्गत त्रिपुर
विपय (जवलपुर के आस पास का प्रदेश) था, मानी जाती
थी। इसी प्रकार का संक्षोभ का एक और शिलालेख जो नागौद
(वघेलखंड) में मिला है मध्यप्रदेश के पूर्व की ओर गुप्तों का

<sup>(</sup>१) श्रीमत्प्रवर्द्धमानविजयराज्ये संवत्सरशते नवनवत्युत्तरे गुप्तनृप-राज्यमुक्तो ..।

साम्राज्य सन् ५२८ ई० मे सूचित करता है । श्रीकंठ ( थानेश्वर ) के वैस क्षत्रिय वश के अभ्युदय के समय मे भी मालवा में एक गुप्त राजा का होना पाया जाता है जिसके पुत्र कुमारगुप्त और माधवगुप्त थानेरवर के कुमार राज्यवर्द्धन और हर्षवर्द्धन के सहचर कहे गए हैं ( हर्षचरित )। हर्षवर्द्धन के समय में अवश्य गुप्तसाम्राज्य का प्रताप मंद् पड् गया था पर हर्प के मरते ही माधवगुप्त के पुत्र परम प्रतापी आदित्यसेन ने गुप्तसाम्राज्य को फिर से प्रतिष्ठित करके अश्वमेध यज्ञ किया और परमभट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गया के पास अफसड गाँव मे जो उनका शिलालेख मिला है उसमे कामरूप के राजा सुस्थितवर्म्मा को पराजित करनेवाले उनके दादा महासेनगुप्त के सबध में लिखा है कि उनकी विजयकीर्त्ति लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी के किनारे बरावर गाई जाती थी। इससे प्रकट है कि सन् ६०० ई० में भी, जब प्रभाकरवर्द्धन (हर्षवर्द्धन के पिता ) थानेश्वर मे राज्य करते थे, गुप्तों का अधिकार मालवा से लेकर ब्रह्मपुत्रनद के किनारे तक था।

यहाँ पर स्कद्गुप्त के पीछे होनेवाले गुप्त सम्राटों का थोड़ा वहुत उल्लेख आवश्यक है। स्कद्गुप्त के पीछे उनके छोटे भाई ( अनंता देवी से उत्पन्न ) पुरगुप्त ने थोडे दिनों तक राज्य किया। इनका विरुट भी विक्रमादित्य था। कुछ इतिहासज्ञों का अनुमान है कि ये वही अयोध्या के विक्रमादित्य है जो वौद्ध आचार्य वसु-वंधु के बडे भारी भक्त थे। इससे सृचित होता है कि गुप्तों का साम्राज्य मौखरीवंश के अभ्युद्य तक पश्चिम में अयोध्या तक था। पुरगुप्त के पुत्र नरसिंहगुप्त वालादित्य थे। जिन्होंने सन् ४७३ ई० तक राज्य किया। ये वे वालादित्य नहीं हैं जिन्होंने हएन्सांग के अनुसार मिहिरगुल (मिहिरकुल) को ध्वस्त किया। वे वालादित्य कुछ पीछे हुए हैं। नरसिंहगुप के पीछे उनके पुत्र द्वितीय कुमारगुप्त (क्रमादित्य ) ने तीन ही चार वर्ष राज्य किया। उसके पीछे हमें सिकों में बुधगुप्त का नाम मिलता है जो संभवतः कुमारगुप्त (प्रथम ) के ही सब से छोटे पुत्र थे। व्ययम ने वीस वर्ष तक—सन् ४७७ से ४९६ ई० तक—राज्य किया। उस समय के प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों से पाया जाता है कि बुधगुप्त के साम्राज्य के अंतर्गत पुंड्वर्द्धनभूक्ति ( उत्तरपूर्व वंगाल ), काशी, अरिकिण विषय ( सागर ज़िले में एरन नामक स्थान ) आदि प्रदेश थे।

हुएन्सांग के अनुसार बुधगुप्त के पुत्र तथागतगुप्त हुए जिनके पुत्र वालादित्य के समय में हूणों का फिर प्रवल आक्रमण हुआ और उनके राजा तुरमानशाह (सं० तोरमाण) ने मध्यप्रदेश पर अधिकार किया। पर तोरमाण का अधिकार बहुत थोड़े

<sup>(</sup>१) हूण यद्यपि आरभ में चीन की पश्चिम सीमा पर बसनेवाली एक वर्वर तातारी जाति थी पर पीछे जब वह वंध्रु नद (आक्सस नदी) के किनारे फारस की सीमा पर बा बसी तब उसने बहुत कुछ फ़ारमी सम्पता ब्रह्म की। सन् ४५० के पहले से ही वे पारसी नाम रखने लगे थे। हूणों को फ़ारसवाले हैताल कहते थे। हूणों पर विजय प्राप्त करनेवाले फारस के प्रसिद्ध बादशाह बहरामगोर के पौत्र फीरोज़ को

दिनों तक रहा क्योंकि सन् ५१०—११ ई० में अरिकिण (एरन) के गोपराज को हम गुप्तसम्राट् की ओर से युद्ध मे प्रवृत्त पाते हैं। इसी प्रकार दभाला के राजा सक्षोभ को भी हम सन् ५१८ और ५२८ ई० में गुप्तसम्राट् के सामंत के रूप में पाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि त्रिपुरविषय वा मध्यप्रदेश पर उस समय हूणराज का अधिकार नहीं था। वह प्रदेश गुप्तों की ही अधीनता में था। इन प्रमाणों से सिद्ध है कि वालादित्य ने तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल को अच्छी तरह ध्वस्त किया। पीछे मंदसोर के जर्नेंद्र यशोधर्मन् ने सन् ५३३ ई'० के पहले ही उसे उत्तर की भोर (काश्मीर मे ) भगा दिया। इस प्रकार हूणों का उपद्रव सब दिन के लिये जात हुआ। संक्षोभ के दोनों लेखों से हम मध्यप्रदेश मे सन् ५२८ ई० तक गुप्तों का आधिपत्य पाते हैं। इसके उपरांत जान पडता है कि यशोधर्मन् प्रवल हुए और उन्होंने वालादित्य के पुत्र वज्र को अधिकारच्युत किया। हुएन्सांग ने भी लिखा है कि मगध और पुंडूवर्द्धन में वज्र के पीछे मध्यप्रदेश के एक राजा का अधिकार हुआ। गुप्तीं के सामत दत्तवंश वालों का अधिकार उस समय हम पुंडू-वर्दन मे नहीं पाते हैं। पर यह स्पष्ट है कि यशोधर्मन का हरानेवाले हुण वादशाह का नाम खुशनेवाज था। तुरमानशाह और मिहिरगुल भी फ्रारमी नाम है।

<sup>(</sup>१) विण्युवर्द्धन के शिलालेख का संवत् जिसमें जनेंद्र यशोधर्मन् की विजय का वर्णन है।

अधिकार बहुत थोड़े दिनों तक रहा क्योंकि सन् ५३३-३४ ई० (गुप्त संवत् २१४ ) में हम फिर पुंडूबर्द्धन (उत्तरपूर्व वंगाल ) को किसी "गुप्तपरमभट्टारक महाराजाधिराज पृथ्वी-पति" के एक सामंत के अधिकार में पाते हैं।

इस काल के पीछे हमें माधवगुप्त के पुत्र परम प्रतापी आदित्यसेन के पूर्वजों के नाम मिलते हैं। आदित्यसेन का जो शिलालेख अफसड़ गॉव (गया जिले में) में मिला है उसके अनुसार उनके पूर्वजों का क्रम इस प्रकार है—

महाराज कृष्णगुप्त, उनके पुत्र श्रीहर्पगुप्त, उनके पुत्र जीवित-गुप्त (प्रथम) और उनके पुत्र कुमारगुप्त (तृतीय) हुए जिन्होंने मौखरिराज ईशानवर्मा को पराजित किया। कुमार गुप्त के पुत्र श्रीदामोदरगुप्त भी मौखरी राजाओं से छड़ते रहे। दामोदरगुप्त के पुत्र महासेनगुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थितवर्म्मा को परा-जित किया। महासेनगुप्त के पुत्र माधवगुप्त हुए जो श्री हर्पदेव के सहचर थे। इन्हीं माधवसेन के पुत्र आदित्ससेन हुए।

उपर्युक्त राजाओं में कुमारगुप्त ( तृतीय ) के काल का पता ईशानवर्मा के इड़हावाले शिलालेख से लग्ग जाता है जिसके अनुसार ईशानवर्मा सन् ५५४ ई० में राज्य करते थे। माधवगुप्त के पूर्वजों के संबंध में यह ठीक ठीक नहीं निश्चित होता कि वे मगध में राज्य करते थे या मालवा में। वाण के हर्पचरित में मालवा के दो राजकुमारों, कुमारगुप्त और माधवगुप्त का, थाने-खर के राज्यवर्द्धन और हर्पवर्द्धन का सहचर होना लिखा है— मालवराजपुत्री भ्रातरी भ्रजाविव मे शरीरा-दन्यतिरिक्ती कुमारग्रप्तमाधवग्रप्तनामोनावस्माभिभेवतो-रजुचरत्वार्थिमिमी निर्दिष्टी । ( हर्षचरित, ४थे उच्छ्वास)

माधवगुप्त हर्पवर्द्धन के अत्यंत प्रिय सहचर थे। अपने वहनोई कान्यकुटन के राजा प्रहवर्मा के माछवराज द्वारा और अपने वहें भाई राज्यवर्द्धन के गौड़ाधिपति द्वारा मारे जाने पर जब हर्पवर्द्धन अपनी बहिन राज्यश्री को ढूँढते ढूँढते 'विंध्याटवी' में वौद्ध आचार्य दिवाकरिमत्र के आश्रम पर गए थे तब वे अपना दहना हाथ माधवगुष्त के कथे पर रखे हुए थे—

अवलंक्य "द्धिणेन हस्तेन च माधवग्रसमंसे (अष्टमडच्छ्वास)। माधवगुष्त के हर्प के सहचर होने का उहेख अफसड के लेख में भी इस प्रकार है—श्रीहपदेवनिजस-द्रमवाञ्चया च।

साराज्ञ यह कि हर्पचरित के अनुसार माधवगुप्त के पिता
महासेनगुप्त माछवा में राज्य करते थे। बाणभट्ट हर्षवर्द्धन के
सभा-पिटत थे अत उनकी बात तो ठीक माननी ही पडती हैं।
हो सन्ता है कि महासेनगुप्त पहले स्वय माछवा में ही रहते
रहे हाँ और मगध में उनका कोई पुत्र या सामत रहता हो।
यह भी सभव है कि जिस समय बुधगुप्त, भानुगुप्त ( वालाविस्य) आदि मगध में राज्य करते थे उस समय गुप्तवंश की
दूमरी जागा, माधवगुप्त के पूर्वज, मालवा में राज्य करते रहे

हों। पीछे मौखरियों के यहाँ राज्यवर्द्धन की वहिन राज्यश्री का संबंध हो जाने पर महासेनगुप्त मगध में अपना अधिकार रिक्षित रखने के लिये पाटलिपुत्र में रहने लगे हों और उन्होंने मालवा को देवगुप्त के अधिकार में छोड़ दिया हो। पर कुछ इतिहासवेत्ता माथवगुप्त के पूर्वज कृष्णगुप्त को वज्रगुप्त का भाई मान कर सम्राटों की शृंखला जोड़ कर पूरी कर देते हैं।

हर्पचरित में राज्यवर्द्धन के वहनोई ग्रहवर्मा को मार कर कान्यकुट्ज पर अधिकार करनेवाले और राज्यश्री को कैट् करनेवाले मालवराज का नाम स्पष्ट नहीं मिलता। उसमें इस प्रकार इस घटना का उल्लेख है—

देवो ग्रहवम्मी दुरात्मना मालवराजेन जीवलोकमात्मनः सुकृतेन सह त्याजितः । भर्तदारिकापि राज्यश्रीः काला-यसनिगड्युगलचुम्वितचरणा चौराङ्गनेव संयता कान्य-कुळ्जे कारायां निक्षिप्ता ।

दूसरे स्थल पर भंडि ने कान्यकुञ्ज पर अधिकार करनेवाले को 'गुप्त' कहा है—"देव! देवभूयं गते देवे राज्यवर्द्धने गुप्तनाम्नाच गृहीते कुशस्थले।" हर्पवर्द्धन के एक ताम्रपत्र में राज्यवर्द्धन का देवगुप्त नामक राजा को परास्त करना लिखा है। इससे यह अनुमान ठीक प्रतीत होता है कि प्रहयन्मी को मारनेवाले राजा का नाम देवगुप्त था। यह घटना महासेनगुप्त के पाटलिपुत्र चले आने के पीछे हुई होगी क्योंकि जिस समय वे मालवा में थे उस समय उनके दो कुमार कुमारगुप्त

न्और माधवगुष्त राज्यवर्द्धन और हर्षवद्धन के सहचर थे। श्रीयुत हेमचंद्र रायचौधरी, एम॰ ए॰, ने अपने छेख में (JAS B New Series, Vol XVI, 1920, No. 7) देवगुप्त को महासेनगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र मान छिया है। इस प्रकार उन्होंने महासेनगुप्त के तीन पुत्र माने हैं—देवगुप्त, कुमारगुप्त और माधवगुप्त। इस मत से कुछ और इतिहासज्ञ भी सहमत हैं।

अव इस उपन्यास के नायक शशांक की ओर आइए। हर्पचरित में राज्यवर्द्धन को घोखें से मारनेवाले गौड़ के राजा का इस प्रकार उल्लेख है—

तस्माच्च इेलानिर्जितमालवानीकमिप गौहा-धिपेन मिथ्योपचारोपचितविश्वासं मुक्तदास्त्रमेका-किनं विश्रव्धं स्वभवन एव भ्रातरं व्यापादितम-श्रोपीत्।

इसमें गोडाधिप के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। फिर यह शशांक नाम मिला कहाँ ? हर्षचरित की एक टीका शकर नाम के एक पंडित की है जो ईसा की बारहवीं शताब्दी से पहले हुए हैं। उन्होंने अपनी टीका में गौड़ाधिप का नाम शशाक लिखा है। इस नाम का समर्थन हुएन्सांग के विवरण से भी हो गया है। उसने लिखा है कि राज्यवर्द्धन को शे-शंग— किय ने मारा था। शशांक की राजधानी का नाम कर्ण-मुवर्ण भी हुएन्सांग के कि-ए-लो-न-सु-फ-ल न से निकाला नाया है। मुर्शिटाबाद जिले के राँगामाटी नामक स्थान में जो भीटे हैं उन्हीं को विद्वानों ने कर्णसुवर्ण का खँड़हर माना है।

यह सव तो ठीक, पर शशांक गुप्तवंश के थे यह कैसे जाना गया ? वूलर साहव को हर्पचरित की एक पुरानी पोथी मिली थी जिसमें गौड़ाधिप का नाम 'नरेन्द्रगुप्त' लिखा था । प्राचीन कर्णसुवर्ण ( मुर्शिदावाद जिले मे ) के खँडहरों में रविगुप्त, नरेंद्रादित्य, प्रकटादित्य, विष्णुगुप्त आदि कई गुप्तवंशी राजाओं की जो मुहरें मिली हैं उनमें नरेंद्रादित्य के सिक्के नरेंद्रगुप्त या शशांक के ही अनुमान किए गए हैं। इनमें एक ओर तो ध्वजा पर नंदी बना रहता है और राजा के वाएँ हाथ के नीचे दो अक्षर वने होते हैं और दूसरी ओर 'नरेंद्रादित्य' लिखा रहता है। पर इस विपय में ध्यान देने की वात यह है कि ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिनमें "श्रीशशांक:" लिखा हुआ है। इन पर एक ओर तो बैल पर बैठे शिव की मृर्ति है; वेल के नीचे 'जय' और किनारे पर 'श्रीश' लिखा मिलता है। दूसरी ओर छक्ष्मी की मृत्ति है जिसके एक हाथ में कमल है। लक्ष्मी के दोनों ओर दो हाथी अभिषेक करते हुए वने हैं। वाएँ किनारे पर "श्रीदाशांक" लिखा है। रोहतासगढ़ के पुराने किले में मुहर का एक सॉचा मिला है जिसमें दो पंक्तियॉ हें—एक में "श्रीमहासामंत" और दूसरी में "शशांक-देवस्य" छिखा है। रोहतासगढ़ में यशोधवछदेव का भी लेख है जो इस उपन्यास में महासेनगुप्त और शशांक के सामंत महानायक माने गए हैं। शशांक के गुप्तवंशी होने का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासज्ञ विसेंट स्मिथ ने भी किया है—

The king of Central Bengal, who was probably a scion of the Gupta dynasty, was a worshipper of Shiva

इस प्रकार ऐतिहासिक अनुमान तो शशांक को गुप्तवंश का मान कर ही रह जाता है। पर इस उपन्यास के विज्ञ और प्रव्रतत्व-दर्शी छेखक शशांक को महासेनगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र और माधवगुप्त का वडा भाई मान कर चले हैं। यदि और कोई उपन्यास-छेखक ऐसा मान कर चलता तो उसे हम कोरी कल्पना कहते—जिसे उपन्यास या नाटक लिखनेवाले भाय अपने अधिकार के भीतर समझते हैं—पर राखाल चात्रू ऐसे पुरातत्व ज्यवसायी के इस मानने को हमे अनुमान कोटि के भीतर ही रखना पड़ता है। मारत के इतिहास में वह काल ही ऐसा है जिसमें अनुमान की बहुत जगह है। देवगुप्त किस प्रकार महासेनगुप्त के पुत्र अनुमित हुए हैं इसका उहुंख पहले हो चुका है।

सन् ६०६ ई० मे राज्यवर्द्धन मारे गए और हर्षवर्द्धन थानेश्वर के राजसिंहासन पर वैठे। इस काल में हम शशांक को गांड या कर्णसुवर्ण का अधीश्वर पाते हैं। अपने वड़े माई के वध का वदला लेने के निमित्त हुए के चढ़ाई करने का उल्लेख भर वाण ने अपने हुएचरित में किया है। यहीं पर उनकी आम्यायिका समाप्त हो जाती है। इससे निश्चय है कि मगध

और गौड़ पर अधिकार तो उन्होंने किया पर शशांक को वे नहीं पा सके। गंजाम के पास सन् ६१९—२० का एक दान-पत्र मिला है जो शशांक के एक सामंत सैन्यभीति का है। इससे जान पड़ता है कि माधवगुप्त के मगध में प्रतिष्ठित हो जाने पर वे दक्षिण की ओर चले गए और कलिंग, दक्षिण कोशल आदि पर राज्य करते रहे। सन् ६२० में हर्पवर्द्धन परम प्रतापी चालु-क्यराज द्वितीय पुलकेशों के हाथ से गहरी हार खाकर छोटे थे। सन् ६२० के कितने पहले शशांक दक्षिण में गए इसका ठीक ठीक निश्चय नहीं हो सकता। सन् ६३० ई० में चीनी यात्री हुएन्सांग भारतवर्ष में आया ओर १४ वर्ष रहा। उस समय शशांक कर्णसुवर्ण में नहीं थे। शशांक कव तक जीवित रहे इसके जानने का भी कोई साधन नहीं है। हर्पवर्द्धन से अवस्था में शगांक वहुत वड़े थे। हर्पवर्द्धन की मृत्यु सन् ६४७ या ६४८ में हुई। इसके पहले ही शशांक की मृत्यु हो गई होगी क्योंकि हुर्प-वर्द्धन ने अनेक देशों को जय करते हुए सन् ६४३ में गंजाम पर जो चढ़ाई की थी उसके अंतर्गत शशांक का कोई उल्लेख नहीं है। यदि अपने परम शत्रु शशांक को वे वहाँ पाते तो 🧦 इसका उल्लेख बड़े गर्व के साथ होता । शशांक मारे नहीं गए और वहुत दिनों तक राज्य करते रहे इसे सव इतिहासज्ञों ने माना है। विसेंट स्मिथ अपने इतिहास में √लिखते हैं—

The details of the campaign against Sasanka

have not been recorded, and it seems clear that he escaped with little loss. He is known to have been still in power as late as the year 619 but his kingdom probably became subject to Harsha at a later date

इतिहास मे शशाक कट्टर शैव, घोर वौद्धविद्धेषी और विश्वासघाती प्रसिद्ध हैं। पर यह इतिहास है क्या ? हर्ष के आश्रित वाणभट्ट की आख्यायिका और सीघेसादे पर कट्टर बौद्धयात्री ( हुएन्साग ) का यात्राविवरण । इस वात का ध्यान और उस समय की स्थिति पर दृष्टि रखते हुए यही कहना पडता है कि इस उपन्यास में शशांक जिस रूप मे दिखाए गए हैं वह असंगत नहीं है। उपन्यासकार का काम ही यही है कि वह इतिहास के द्वारा छोड़ी हुई बातों का अपनी कल्पना द्वारा आरोप करके सजीव चित्र खड़ा करे। बौद्धधर्म वैराग्यप्रधान धर्म था। देश भर में बड़े बड़े संघ स्थापित थे। भारी भारी मठ और विहार थे जिनमें बहुत सी भूसपत्ति लगी हुई थी और उपासक गृहस्थों की भक्ति से धन की कमी नहीं रहती थी। इन विज्ञाल मठों और विहारों में सैकड़ों, सहस्रो भिक्षु विना कामधंघे के भोजन और आनंद करते थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि इनमें सच्चे विरागी तो बहुत थोड़े ही रहते होंगे, शेप आज कल के संडे मुसडे साधुओं के मेल के होते होंगे। महास्थित्रिर आदि अपने सुदृढ़ विहारों में उसी प्रकार थन जन से प्रवल और सपन्न हो कर रहते होंगे

जिस प्रकार ह्नुमानगढ़ी के महंत लोग। ये हिंदू राजाओं के वरुद्ध पड्यंत्र में अवश्य योग देते रहे होंगे। हिंदुओं में उस समय संन्यासियों का ऐसा दल नहीं था, इस प्रकार की संघन्यवस्था नहीं थी। यही देख गंकराचार्य ने संन्यासियों के संघ का सूत्रपात किया जिसके पहिवत रूप आजकल के वड़े बड़े अखाड़े और संगतें हमारे सामने हैं।

एक वात और भी कही जा सकती है। वौद्ध धर्म का प्रचार भारतवर्ष के वाहर शक, तातार, चीन, भोट, सिंहल आदि देशों मे पूरा पूरा था । कनिष्क आदि शक राजाओं से वौद्धधर्म को बड़ा भारी सहारा मिला था। इससे जव विदेशियों का आक्रमण इस देश पर होता तब ये बौद्ध भिक्ष उसे उस भाव से नहीं देखते थे जिस भाव से भारतीय जनता देखती थी। अपने मत की वृद्धि के सामने अपने देश का उतना ध्यान उन्हे नही रहता था। इसी कारण भारतीय प्रजा का विश्वास उनपर से क्रमश. उठने लगा। वौद्धधर्म के इस देश से एकवारगी उच्छित्र होने का यह राजनैतिक कारण भी प्रतीत होता है। जैन मत के समान वौद्ध मत हिंदूधर्म का द्वेपी नहीं है, उसमें हिंदुओ की निदा से भरे हुए पुराण आदि नहीं हैं, विल्क स्थान स्थान पर प्राचीन ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रशंसा है। पर जैन मत भारत में रह गया और वौद्धधर्म अपना संस्कार मात्र छोड़ सब दिन के लिए बिदा हो गया।

मैंने इस उपन्यास के अंतिम भाग में कुछ परिवर्त्तन किया

है। मूल छेखक ने हर्षवर्द्धन की चढ़ाई में शशांक की मृत्यु दिखा कर इस उपन्यास को दु:खांत बनाया है। पर जैसा कि सैन्यभीति के शिलालेख से स्पष्ट है शशांक मारे नहीं गए, वे हर्प की चढ़ाई के बहुत दिनों पीछे, तक राज्य करते रहे। अत मैंने शशाक को गुप्तवंश के गौरवरक्षक के रूप में दक्षिण मे पहुँचा कर उनके निस्त्रार्थ रूप का दिग्दर्शन कराया है। मूल पुस्तक में करुणरस की पुष्टि के छिए यशोधवंल की कन्या छतिका का शशाक पर प्रेम दिखा कर शशांक के जीवन के साथ ही उस वालु के मैदान में उसके जीवन का भी अंत कर दिया गया है। कथा का प्रवाह फेरने के लिये मुझे इस उपन्यास में दो और व्यक्ति लाने पड़े हैं— सैन्यभीति और उसकी विहन मालती। लितका का प्रेम सैन्यभीति पर दिखा कर मैंने उसके श्रेम को सफल किया है। शशांक के नि.स्वार्थ जीवन के अनुरूप मैंने मालती का अद्भुत और अलौकिक प्रेम प्रदर्शित किया है। कलिंग और दक्षिण कोशल में बौद्ध तांत्रिको के अत्याचार का अनुमान मैंने उस समय की स्थिति के अनुसार किया है। वग और किंठंग में बौद्ध मत की महायान शाखा ही प्रवेल थी। शशांक के मुख से माधवगुप्त के पुत्र आदित्यसेन को जो आशीर्वाद दिलाया गया है वह भी आदित्य-सेन के भावी प्रताप का द्योतक है।

काशी, 1२ फरवरी, १९२२

रामचन्द्र शुक्त

# परिच्छेद-सूची पहला खंड ( उदय )

| पहला परिच्छेड      |         | सोन के संगम पर           | ***   | 9-6     |
|--------------------|---------|--------------------------|-------|---------|
| दूसरा परिच्छेट     |         | पुरानी कथा               | •••   | 9-3€    |
| तीसरा परिच्छेद     |         | पार्टालवुत्र के मार्ग पर | •••   | १६ -२३  |
| चौथा परिच्छेट      | ,       | नृतन और पुरातन           | • • • | 28-58   |
| पाँचवाँ परिच्छेद   |         | परचुनवाली                | •••   | ३०-४०   |
| छठा परिच्छेद       |         |                          | •••   | 89-40   |
| सातवाँ परिच्छेट    |         |                          | •••   | ५१-६५   |
| आठवाँ परिच्छेद     |         | रोहिताध के गढ़पति        | •••   | ६६-७८   |
| नवीं परिच्छेद      |         | भविष्यद्वाणी             |       | ७९-८९   |
| दसवाँ परिच्छेद     | •••     | तरला का दूतीपन           | ••    | 90-99   |
| ग्यारहवाँ परिच्छेद |         | यशोधवल की वात            | •••   | ९९-१०७  |
| वारहवाँ परिच्छेद   |         | नायक-समागम               |       | 106-114 |
| तेरहवाँ परिच्छेद   |         | राजद्वार                 | •••   | १९५-१२६ |
| चौदहवाँ परिच्छेद   |         | ^                        |       | १२६-१३२ |
| पंदहवाँ परिच्छेद   | • • • • | राजनीति                  | •••   | १३२-१३९ |
| सोलहवाँ परिच्लेड   | ***     |                          |       | 339-384 |
| सत्रहवाँ परिच्छेद  |         | तरला का संवाद            | •••   | १४५-१५३ |
| अठारहवाँ परिच्छेड  | •••     |                          | •••   | १५३~१६२ |
| उन्नीसवाँ परिच्छेट | •••     | •                        |       | १६३-३७५ |
| वीसवाँ परिच्छेद    |         |                          | •••   | 304-388 |
| इबीसवाँ परिच्छेद   | •••     |                          | • • • | 964~999 |
| वाईसवाँ परिच्छेद   |         | वंधगप्त की खोज           |       | 383~200 |

## दूसरा खंड (विकास)

| ••• | स्कंदगुप्त का गीत | •••                                                                                                                                                                                                                           | २०३-२१३         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ••  | जलविहार           |                                                                                                                                                                                                                               | २१३-२२१         |
|     | दु संवाद          |                                                                                                                                                                                                                               | २२२-२३२         |
| ••  | सवाद-प्रेरणा      | •••                                                                                                                                                                                                                           | २३२-२४२         |
| ••• | सस्री-सवाद        | • •                                                                                                                                                                                                                           | २४३–२५१         |
|     | विरहलोला          |                                                                                                                                                                                                                               | २५१–२६०         |
| ••• |                   | •••                                                                                                                                                                                                                           | २६१–२६८         |
|     |                   | •••                                                                                                                                                                                                                           | २६९-२७८         |
|     | विजययात्रा        |                                                                                                                                                                                                                               | २७८-२९३         |
|     | शंकरनद का युद्ध   | •                                                                                                                                                                                                                             | २९३–३०१         |
|     | _                 |                                                                                                                                                                                                                               | <b>३०२</b> –३१० |
|     | _                 |                                                                                                                                                                                                                               | 399-396         |
|     | •                 |                                                                                                                                                                                                                               | ३१८-३२५         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                               | ३२५-३३२         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                               | ३३३-३३९         |
| ·   |                   | राणी                                                                                                                                                                                                                          | <b>३३९-३</b> ४४ |
|     | _                 | •                                                                                                                                                                                                                             | <b>३</b> ४५–३४९ |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                               | ३५०-३५८         |
|     |                   | दु संवाद सवाद-प्रेरणा सखी-सवाद . विरहलीला ससुद्रगुप्त का गीत राजकुमारी का अभिसार विजययात्रा शंकरनद का युद्ध . अदृष्ट गणना मेघनाद तट का युद्ध धीवर के घर अनंतवमां का विद्रोह धीवर की वेटी महासेनगुप्त की भविष्यह नवीन का अपराध | जलविहार         |

## तीसरा खंड

## ( उपराग )

| पहला परिच्छेद .     |       | पिंगलकेश भतिथि           | ••• | ३६१-३६७  |
|---------------------|-------|--------------------------|-----|----------|
| दुसरा परिच्छेट      |       | चित्रा का दिन            | ••• | ३६७-३७६  |
|                     |       | पुनरत्थान                | ••• | ३७६–३८४  |
| * 0 *               |       | नरसिंहगुप्त का प्रश्न    | ••• | \$28-569 |
| पाँचवाँ परिच्छेद    |       | भाग्य का पलटा            | ••• | ३९२-३९६  |
| छठा परिच्छेड        | • •   | बोधिद्रुम का कटना        | ••• | ३९७-४०२  |
| सातवाँ परिच्छेद     |       | यशोधवल की प्रतिहिंसा     | ••• | 805-808  |
| भाठवाँ परिच्छेत     |       | विग्रह और विद्रोह        | ••• | 806-81£  |
| नवाँ परिच्छेद       | • • • | मतिष्टान का युद्ध        | *** | 814-848  |
| इसवाँ परिच्छेट      |       | इंड युद                  | ••• | ४२५-४३२  |
| ग्यारहर्वी परिच्छेद |       | यशोधवलदेव मृत्युशय्या पर |     | 833-883  |
| 17 0 5              |       | प्रत्याख्यान             | ••• | ४४१-४५२  |
| तेरहवीं परिच्छेत्र  |       | अभिशाप                   | *** | ४५३६-४६० |
| चौडहर्वों परिच्छेद  |       | आत्मोत्सर्ग <u>े</u>     | ••• | ४६ १–४६७ |
|                     |       | साहाय्य प्रार्थना        | ••• | ४६७-४७५  |
| सोलहवाँ परिच्छेट    | ***   | कर्णसुवर्ण अधिकार        | ••• | ४७४ ४८३  |
| सत्रहवाँ परिच्छेद   |       | ऋण परिशोध का अंतिम प्रय  | त   | 801-80£  |
| अठारहवाँ परिच्छेद   |       | अंतिम निर्णंय            | ••• | ४८६-४९६  |
| उपसंहार             |       |                          | ••• | ४९६~४९६  |

## पहला खंड

## शशांक

## पहला परिच्छेद

### सोन के संगम पर

हजार वर्ष से ऊपर हुए जब कि पाटिलपुत्र नगर के नीचे मोन की धारा गंगा से मिलती थी। सोन के संगम पर ही एक बहुत बड़ा और पुराना पत्थर का प्रासाद था। उसका अब कोई चिह्न तक नहीं है। सोन की धारा जिस समय हटी उसी समय उसका खेंड्हर गंगा के गर्भ में विलीन हो गया।

वर्षा का आरंभ था; संध्या हो चली थी। प्रासाद की एक विडकी पर एक वालक और एक वृद्ध खड़े थे। वालक का रंग गोरा था, लंबे लंबे रक्ताभ केश उसकी पीठ पर लहराते थे। संध्या का शीतल समीर रह रह कर केशपाश के बीच क्रीड़ा, करता था। पास मे जो बुड़ा खड़ा था उसे देखते ही यह प्रकट हो जाता था कि वह कोई योद्धा है। उसके लंबे लंबे सफेद बालों के अपर एक नीला चीरा वॅधा था। उसके लंबे चोड़े और गठीले शरीर के अपर एक मैली धोती छोड़ और कोई वन्स नहीं था। बुड़ा हाथ में वरछा लिए चुपचाप लड़के के पाम खडा था। पाटलिपुत्र के नीचे सोन की मटमैली धारा गंगा

में गिरकर ऊँची ऊँची तरंगें उठाती थी। वर्षो के कीचड़-मिले जल के कारण गंगा की मटमैली धारा वड़े वेग से समुद्र की ओर वह रही थी। वालक ध्यान लगाए यही देख रहा था। पश्चिम को जानेवाली नावें धीरे धीरे किनारा छोड़कर आगे वढ़ रही थीं। सोन के दोनों तटों पर बहुत सी नावें इकट्टी थीं। उस घोर प्रचंड जलधारा मे नाव छोड़ने का साहस माझियों को नहीं होता था। वृद्ध सैनिक खड़ा खड़ा यही देख रहा था। इतने में वालक बोल उठा "दादा! ये लोग आज पार न होंगे क्या ?" वृद्ध ने उत्तर दिया "नहीं, भैया! वे अधेरे के डर से नावें तीर पर लगा रहे हैं"। वालक कुछ उदास हो गया; वह खिड़की से उठकर कमरे मे गया। वृद्ध भी धीरे धीरे उसके पीछे हो लिया।

अब चारों ओर ॲघेरा फैलने लगा, सोन-सगम पर धुंधला-पन छा गया। तीर पर जो नावें वॅघी थीं उनपर जलते हुए दीपक दूर से जुगनुओं की पिक्त के समान दिखाई पड़ते थे। कमरे के भीतर चाँदी के एक बड़े दीवट पर रखा हुआ बड़ा दीपक सुगध और प्रकाश फैला रहा था। कमरे की सजावट अनोखी थी, सगममर की वर्फ सी सफेद दीवारों पर अनेक प्रकार के अख़शस्त्र टॅगे थे। दीपक के दोनों ओर हाथीदॉत-जड़े दो पलंग थे। एक पलंग पर सोने का एक वढ रखा था। दोनों पलगों के बीच सफेद फर्श थी। बालक जाकर पलंग पर बैठ गया, वृद्ध भी एक किनारे बैठा। कुछ काल तक तो बालक चुप रहा, फिर बालस्वभाव की चपलता से उठ खड़ा हुआ और सुवर्णदंड को उलटने पलटने लगा। वृद्ध घवराकर उसके पास आया और कहने हगा "भैया, इसे मत उठाना, महाराज सुनेगे तो विगङ्गेंगे"। शलक ने हॅसते हॅसते कहा "दादा, अव तो में सहज में मगुद्रगुप्त का ध्वज उठा मकना हूँ, अव वह मेरे हाथ से गिरेगा नहीं"। वालक ने कीड़ावश पाँच हाथ छंवे उस भारी हेमदंड को उठा लिया। वृद्ध ने हॅसते हॅसते कहा ''भेया! वह दिन आएगा जब तुम्हें घोड़े की पीठ पर इस गरुड़ध्वज को छेकर युद्ध में जाना होगा"। बुहूं की बात बालक के कानों तक न पहुँची, वह उस समय वड़े ध्यान से मुवर्णदंड को देखने भालने में लगा था। मुवर्णदंड के ऊपर अनेक प्रकार के वेलवृटों के बीच कुछ अक्षर लिखे थे। बालक उन्हें पड़ने की चेष्टा कर रहा था। दंड के शीर्प पर एक सुंदर गमड़ वैठा था जिसकी परछाई नाना अन्नज्ञात्वों के बीच मंगमर्मर की दीवार पर पड़कर विलक्ष्ण विलक्ष्ण आकार धारण करती थी। वालक ने वृद्ध से कहा "दादा! मुझे पढ़ना आता हैं) यह देखों इस दंड पर कई एक नाम लिखे हैं। यह सब क्या आर्थ्य समुद्रगुप्त का लिखा हे ?" वृद्ध ने उत्तर दिया "गरुड़ध्यज पर कुछ लिखा है यह तो मैंने कभी नहीं सुना"।

वालक कुछ कहना ही चाहता था इतने में एक वालिका अपटी हुई आई और उसके गले से लग कर हॉफती हॉफर्ता वोली ''कुमार! माधव मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ ज्याह कहूँगा। मैं उसके पास से भागी आ रही हूँ, वे मुझे पकड़ने आ रहे हैं"। इतना कह कर वह बालक की गोद में छिपने का यह करने लगी। वालक और वृद्ध दोनों एक साथ हॅस पड़े। उनकी हॅसी की गुँज पुराने प्रासाट के एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक फैल गई। इतने मे एक और वालक दौड़ता हुआ उस कमरे की ओर आता दिखाई दिया, पर अट्टहास सुनकर वह द्वार ही पर ठिठक रहा। वालिका ने जिसे 'क़ुमार' कहकर सवोधन किया था उसे देखते ही आनेवाले वालक का मुँह उतर गया। पहले बालक ने इस वात को देखा और वह फिर ठठाकर हॅस पड़ा। दूसरा वालक और भी डरकर द्वार की ओर हट गया। बालिका अव तक अपने रक्षक की गोद में मुँह छिपाए थी। दूसरा वालक काला, दुवलापतला और नाटा था। देखने में वह पॉच वरस से अधिक का नहीं जान पड़ता था, पर था दस यरस से ऊपर का। वालिका अत्यत सुंदर थी। उसका वयस् आठ वर्ष से अधिक नहीं था। उसका रंग कुंदन सा और अग गठीले थे। छोटे से मस्तक का वहुत सा भाग काले घुँघराले वालों से ढॅका था। पहले वालक ने दूसरे वालक से कहा "माधव। तू चित्रा से व्याह करने को कहता था? चित्रा तो बहुत पहले से म्वयवरा हो चुकी है"।, दूसरा वालक बोला "चित्रा मुझे काला कहकर मुझ से घिन करती है। क्या

मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ ?" बुड्ढे सैनिक ने हॅस कर कहा "माधव! तुम क्या जिस किसी को मुंदर देखोगे उसीसे व्याह करने को तैयार हो जाओगे ?" जेठा भाई हॅस पड़ा, वालक मर्माहत होकर धीरे धीरे वहाँ से चला गया।

ईसा की छठीं जताब्दों के ज्ञेप भाग में गुप्तवज्ञी महासेन-गुप्त मगध में राज्य करते थे। उस समय गुप्तसाम्राज्य का प्रताप अस्त हो चुका था, समुद्रगुप्त के वंशधर सम्राट्की उपाधि किसी प्रकार बनाए रखकर मगध और वंगदेश पर **गासन करते थे । गुप्तसाम्रा**ज्य का वहुत सा अंश औरों के हाथ में जा चुका था। आर्यावर्त्त मे मौखरीवंश के राजाओं का एकाधिपत्य स्थापित हो गया था। ब्रह्मावर्त्त और पंचनद में स्थाण्वीश्वर का वैसक्षत्रिय राजवंश धीरे धीरे अपना अधिकार वड़ा रहा था। कामरूप देश तो बहुत पहले से स्वाधीन हो चुका था। वंग और समतट प्रदेश कभी कभी अपने को साम्राज्य के अधीन मान छेते थे, पर सुयोग पाकर राजकर भेजना वंद कर देते थे। पिछले गुप्तसम्राट् अपने चंश की प्राचीन राजः थानी पाटलिपुत्र में ही निवास करते थे। भारतवर्ष की वह शचीन राजधानी ध्वंसोन्मुख हो रही थी, उसकी समृद्धि के दिन पूरे हो रहे थे। धीरे धीरे कान्यकुटज का गौरवरवि उदित हो रहा था। आगे चलकर फिर कभी मगध की राजधानी भारतः वर्षे की राजधानी न हुई।

पाटलिपुत्र के पुराने खँड़हर में चैठ कर पिछले गुप्तसम्राट्

केवल साम्राज्य का स्वांग करते थे पर आसपास के प्रवल राजाओं से उन्हें सदा सज्ञक रहना पड़ता था। कुमारगुप्त और टामोटरगुप्त वड़ी वडी किंटनाइयों से मौखरी राजाओं के हाथ से अपनी रक्षा कर सके थे। थोड़े ही दिनों में मौखरी राज्य नष्ट करके और पश्चिम प्रात में हूणों को परास्त करके महासेनगुप्त के भांजे प्रभाकरवर्द्धन उत्तरापथ में सब से अधिक प्रतापशाली हो गए थे। गुप्तवंश में सम्राट् की पदवी अभी तक चली जाती थी। पाटलिपुत्र में महासेनगुप्त को अपने भाजे का सदा डर बना रहता था। वे यह जानते थे कि प्रभाकरवर्द्धन के पीछे उत्तरापथ से गुप्तवंश का रहा सहा अधि-कार भी जाता रहेगा।

महासेनगुप्त के दो पुत्र थे। पुस्तक के आरंभ में जो वालक सोन की धारा की ओर ध्यान लगाए तरंगों की कीडा। देख रहा था वह महासेनगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र गुप्तसाम्राज्य का उत्तराधिकारी जज्ञाक था। दूसरा वालक उसका छोटा भाई था। माधवगुप्त जज्ञाक की विमाता से उत्पन्न था और अपने वृढे पिता का बहुत ही दुलारा, तथा अत्यन्त उम्र और निष्कुर स्वभाव का था। ज्ञांक धीर, वुद्धिमान, उदार और विष्ठुर था। युवराज वाल्यकाल से ही सैनिकों का प्रियपात्र था। वालिका वित्रा मडला के दुर्गपित एत तक्षदत्त की कन्या और ज्ञाक के मम्बा नरसिंहदत्त की भगिनी थी। तक्षदत्त के मरने पर जब वर्षों ने मडलादुर्ग पर अधिकार कर लिया तब उन

की विधवा पत्नी अपने पुत्र और कन्या को लेकर पाटलिपुत्र चली आई। नरसिंहदत्त का पेतृक दुर्ग सम्राट् ने अपने दूसरे सेनापित को भेजकर किसी प्रकार किर अपने अधिकार में किया। इस समय मंडला, गोइ, मगध और वंग में गुप्त साम्राज्य के दुर्जय दुर्ग थे।

वृद्ध सैनिक ओर कुमार श्रजांक अस्त्रागार मे वेठे वात-चीत कर रहे थे इतने में पास के घर मे वहुत से मनुष्यों के पेरों की आहट सुनाई दी। सेनिक चोंक पड़ा और वरछा हाथ में लेकर द्वार पर जा खड़ा हुआ। कुमार भी उठ पड़ा हुआ। सव के आगे दीपक के प्रकाश में स्वेत वस्र धारण किए बूढ़े भट्ट (भाँट) की मृर्ति दिखाई पड़ी, उसके पीछे राजभवन के वहुत से परिचारक और परिचारि-काएँ थीं। कुमार को देख वृद्ध भट्ट ने जयध्विन की। देखते देखते सब के सब एस बर में आ पहुँचे। बात यह थी कि रोपहर से ही कुमार अस्त्रागार में आ वैठा था, इससे दोपहर के पीछे किसीने उसे नहीं देखा। चारो ओर खोज होने लगी। जब माधवगुप्त और चित्रा से पता मिला कि मध्या समय कुमार और कोल सेनानायक लल्ल अख्वागार में थे तव छोग इधर आए। सम्राट् और पट्टमहादेवी कुमार को न देखकर अधीर हो रही थीं। महादेवी मन ही मन सोचती थीं कि चंचल वालक कहीं बढ़े हुए सोन नट की धारा में न जा पड़ा हो। भट्ट कुमार को गोट में उठाकर अस्त्रागार के वाट्र

### [ 385 ]

युद्ध छोड़कर आश्रय हॅढ़ने लगे। शत्रु और मित्र की सोज, करने का समय किसीको न मिला।

## तेरहवॉ परिच्छेद

#### धीवर के घर

जीतला नदी के किनारे आम ओर कटहल के पेड़ों की वनी छाया के बीच एक छोटा सा झोपडा है। झोपडे के गोवर से लीपे हुए ऑगन में बैठी एक सॉवली युवर्ता जन्दी जल्दी जाल वुन रही थी। उसके सामने वैठा एक गोरा गोरा युवक चिकत होकर उसके हाथ को देग्व रहा था। झापडे को देखने से जान पड़ता था कि वह किसी महुचे का घर है। चारों ओर छोटे वड़े जाल पड़े थे। एक ओर सूखी मछलिया का ढेर लगा था। नदीतट पर उजली वालू के बीच हो तीन छोटी छोटी मछली मारने की नावे पड़ी थीं। आसपास और कोई वस्ती नहीं थी। चारों ओर जल ही जल था; वीच वीच मे हरे हरे पेड़ों का झापस था। युवती सॉवली होने पर भी वड़ी सुंदरी थी। उसके अंग अग साचे मे ढले से जान पड़ते थे। युवती बड़े वॉकपन के साथ गरदन टेढ़ी किए दोनो हाथों से झट झट जाल वुनती जाती थी और वीच वीच मे

कुछ मुसकराकर चाहभरी दृष्टि से पास बैठे युवक की ओर ताकती भी जाती थी। उस दृष्टिपात का यदि कुछ अर्थ हो सकता था तो केवल हृद्य का अनिवार्य्य वेग, चाह की गहरी उमंग, प्रेम की अवर्णनीय व्यथा ही हो सकता था। युवक की अवस्था वीस वर्ष से ऊपर न होगी। उसका रूप अलौकिक था। वैसा रूप धीवर के घर कभी देखने में नहीं आ सकता। धूप से तप कर उसका शरीर तामरस के समान हो रहा था। मैला वस्न रुपेटे धूल पर वैठा वह ऐसा देख पड़ता था जैसा राख से लिपटा हुआ अंगारा। सिर उसका मुँड़ा हुआ था, सारे अंगो पर अस्तों की चोट के चिह्न थे, माथे पर बाई ओर जो घाव था वह अभी अच्छी तरह सूखा तक न था। धीवर के घर ऐसा रूप कभी किसीने नहीं देखा। इसीसे वह धीवर की वेटी रह रहकर टकटकी वॉध उसकी ओर देखती रह जाती और वह युवक अजान वालक के समान भोलेपन के साथ उसकी हाथ की सफाई और फुरती देखता था।

इतने में एक और युवक धीरे धीरे उनके पीछे आ खड़ा हुआ। उन दोनों को इसका कुछ भी पता न लगा। आए हुए पुरुप के एक हाथ में लंबा भाला और दूसरे हाथ में भीगा हुआ जाल था। थोड़ी देर तक तो वह युवक युवती के हाव भाव देखता रहा, फिर पूछने लगा "भव, क्या कर रही है ?" युवती ने चौक कर ऊपर ताका और वोली "तेरे क्या ऑख नहीं है, देखता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं ?"। उस पुरुष ने भाले को अच्छी तरह थामकर कहा "देखता ते हूँ, पर समझता नहीं हूँ"।

भव—तव फिर खडा क्या है ? चळा जा । पुरुप—मैं न जाऊँगा । बुड्ढा कहाँ है ? ''घर मे सो रहा है'' ।

वह पुरुष झोपडे की ओर बढ़ा। यह देग्न युवती उसे पुकार कर बोली "नवीन । नवीन । उधर कहाँ जाते हो?"

"बुड्ढू को बुलाने"।

''वह वहुत थक कर सोया हुआ है, उसे जगाना मत''।

युवक होट आया। पर युवती ने उमकी और आँख उठा॰ कर देखा तक नहीं। वह चुपचाप अपना जाल युनती रही। थोड़ी देर आसरा देख अंत मे उसने युवती को पुकारा "भव।" कोई उत्तर नहीं।

"भव।"

"क्या है ?"

"चलो नाव पर थोडा घूम फिर आऍ"।

"मुझे अच्छा नहीं लगता" ।

''इतने दिन तो अच्छा लगता था"।

"मैं बहुत बकवाद करना नहीं चाहती"।

जाल बुनने मे भूल पड़ गई। दो ओर चित्त वॅट जाने से उसका ध्यान उचट गया था। नवीन ने पूछा "तुझे नाव पर

```
[ 328 ]
```

मृद्कर घूमना वहुत अच्छा छगता है, इसीसे में तुझे वुछाने ंतरे साथ बाहर निकलने से लोग मला बुरा कहेंगे, मैं क्रीयाहि, चल न"। "इतने दिन भला बुरा नहीं कहते थे, आज भला बुरा न जाऊंगी"। यही कहकर और चिड़चिड़ाकर उसने जाल हाथ से फेंक "यह सब में कुछ नहीं जानती"। कहेंगे।" दिया और वहाँ से चली गई। युवक भी उदास होकर झोंपड़े जब युवती ते हेखा कि वह युवक चला गया तव वह फिर के ऑगन से चला गया। पहला युवक ज्यों का त्यों वैठा था। जसने युवती से होंट आई। पूछा 'भव! नवीन चला क्यों गया ?" भव हॅसते हॅसते उसकी देह पर छोट गई। युवक चक. **ंवह रूठ गया"।** पकाकर इसकी ओर ताकता रह गया । भव ने पूछा 'पागल! ्त् क्या कुछ भी नहीं जानता १" (क्ठता किसको कहते हैं ?" ্নে" **ंभें** क्या जानूँ ?"

28

ले चला। वालक किसी तरह नहीं जाता था। वह बूढ़े भट्ट से हाथापाई करने लगा और कहने लगा "में लह से आर्व्य-समुद्रगुप्त का हाल सुनता था, मैं इस समय न जाऊँगा"। इस पर लह भी समझाने बुझाने लगा। पर कुछ फल न हुआ। अन्त में भट्ट ने बचन दिया कि मैं कल आर्व्यसमुद्र-गुप्त की कथा गाकर सुनाऊँगा। कुमार शांत हुआ और परिचारक उसे लेकर चले। बूढा लह भी उनके पीछे पीछे हो लिया।

जो वृद्ध संध्या समय कुमार के पास खड़ा था वह मगधसेना का एक नायक था। वह वर्बर जातीय कोळसेना का अध्यक्ष था और आप भी कोळ जाति का था। उसका नाम था छछ। छछ ने वहुत से युद्धों में साम्राज्य की मर्थ्यादा रखी थी। बुढ़ापे मे छड़का पाकर महासेन गुप्त ने छह को उमका रक्षक नियुक्त किया था। वही उसका छाठन पाठन करता था। शशांक छह से वहुत हिळ गया था और उसे 'टाटा' कहा करता था। ''चाहना किसको कहते हैं ?"

"में क्या जानू ?"

"में तुझे चाहती हूं"।

' मैं क्या जानूँ ?"

''तव तू क्या जानता है ?''

"में तो कुछ भी नहीं जानता"।

भव हॅसते हॅसते छोट पडी । थोडी टेर पीछे उसने फिर पूछा ''पागल । तू इतने टिनों तक कहाँ था १'' युवक ने उक्त दिया ''मै तो नहीं जानता''।

'तेरा घरवार कहाँ हैं ? तेरा क्या कहीं कोई नहीं था ?'

"था तो, भव। ऐसा जान पड़ता है मेरा कहीं कोई या पर कहाँ किस अंधकार मे, यह मुझे दिखाई नहीं पड़ता।"

"पागल ! थोड़ा सोचकर देख—तो कि कहाँ"।

''मैं नहीं सोच सकता, सोचने से सिर चकराता है''।

"अच्छा, जानेदे "।

"भव ! तुम नवीन के साथ घूमने क्यो नहीं गई ?"

"मुझे अच्छा नहीं छगता"।

"पहले तो बहुत अच्छा लगता था"।

"तू तो पागल हे । तेरे मुँह कौन लगे ? अच्छा बोल तू घूमने चलेगा" ?

''चऌँगा''।

''तुझे नाव पर घूमना अच्छा छगता है ?''

'हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा जान पड़ता हैं कि नदी के जल में मेरा कुछ खो गया है, यदि मैं जाकर दूं तो मिल जायगा; इसी से और अच्छा लगता है'।

''तब चलो''।

''नवीन को बुला छूँ''।

''क्या करने को ?"

<sup>4</sup>'वह तो नित्य जाता है''।

''अब न जायगा"।

"क्यों ?"

'मैं तेरी सब बातों का कहाँ तक उत्तर दूँगी ? चलना हो √तो चल"।

युवक इच्छा न रहने पर भी उठा। युवती काछा काछ-कर बाछ पर से एक नाव खींचकर जल में ले गई। युवक नाव पर जा बैठा। भव दोनों हाथों से डॉड़ चलाने लगी। नाव धारा की ओर चली। नाव के अदृश्य हो जाने पर आम के कुंजों में से निकलकर नवीन बाहर आया। जब तक नाव 'दिखाई पड़ती रही तब तक वह किनारे खड़ा रहा। नाव के अदृश्य हो जाने पर वह धीरे धीरे झोंपड़े की ओर लौटा। इतने 'में करार पर से किसीने पुकारा "नवीन"। नवीन बोला "कहिए"।

'∙भव कहाँ है ?"

"नाव पर घूमने गई है"।

"तुम नहीं गए १"

"नहीं"।

'असके साथ कीन गया है ?"

"पागल" ।

"अच्छा तुम इधर आओ। वावा जी आए है"।

नवीन ने जल्दी जल्दी घाट के उपर चढकर देखा कि कटहल के एक पेड़ के नीचे कपाय वस्त्र वारण किए एक वृद्ध वैटे हैं। उसने उन्हें भक्तिभाव से प्रणाम किया। वृद्ध ने पृद्धा "वह कहाँ है ?"

नवीन-- कौन ?

वृद्ध-वहीं तुम्हारा अतिथि।

'भव के साथ नाव पर घूमने गया है"।

"वह कैसा है ?"

"भळा चगा है"।

"पहले की वातों का कुछ उसे स्मरण है ?"

''कुछ भी नहीं। वह ज्यों का लों पागल हैं''।

''अच्छी वात है। तो अब मै जाता हूँ, फिर कभी भाऊँगा"।

वृद्ध चले गए । जिसने नवीन को पुकारा था वह पृछने लगा "नवीन । तूक्यों नहीं जाता है ?" नवीन योला "मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है" । दोनों बैठे बहुत देर तक-बातचीत करते रहे । दो घड़ी रात बीते भव गीत गाती गाती पागल को लिए लौटी । नवीन तब तक वहीं बैठा

### [ ३२५ ]

था, पर भव उससे एक बात न बोली। वह उठकर धीरे धीरे चला गया।

## चौदहवाँ परिच्छेद

### अनंतवम्मी का विद्रोह

मेघनाद के किनारे रेत पर दो सैनिक दिन डूबने के पहले वैठे वातचीत कर रहे हैं। सामने दूर तक फैला हुआ पड़ाव है। सहस्रों डेरे नदीतट की भूमि छेके हुए हैं। पेड़ों के नीचे आग जला जलाकर सैनिक रसोई बना रहे हैं।

पहला सैनिक बोला "भाई! अवतो जी नहीं लगता। देश की ओर कव लौटना होगा ?" दूसरे सैनिक ने कहा "कव देश की ओर लौटना होगा, नहीं कह सकता। युवराज यदि वच गए होते तो लौटने की कोई बातचीत कही जा सकती"।

"हा ! क्या सर्वेनाश हुआ ! अव गुप्तसाम्राज्य डूवा ।"

"छक्षण तो ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। महानायक कहते हैं कि माधवगुप्त तो प्रभाकरवर्द्धन के क्रीतदास होकर रहेंगे, वे साम्राज्य न चला सकेंगे।"

" - "सम्राट् के पास संवाद गया है ?"

''अवर्य गया होगा"।

''तुमने युवराज की मृत्यु का वृत्तांत सुना है ?''

"हाँ सुना है। युवराज की नाव पर के माझी अनहीं वर्मा और विद्याधरनदी को लेकर छोटे हैं, उन्हीं के मुँही से सुना है"।

"उन छोगो ने क्या कहा ?"

"उन लोगों ने कहा कि एक दिन वहुत सी विद्रोही सेना ने आकर युवराज की सेना को घेर लिया। विद्यावरनदी ने पीछे लीट चलने का परामर्श दिया। पर कुमार ने एक न सुनी, उन्होंने अकस्मात् धावा कर दिया"।

"तब फिर १ तब फिर १"

"बीस नावें और तीन चार सौ सैनिक छेकर युवराज ने सी।
से अधिक नावों पर आक्रमण किया। आश्चर्य की वात यह है,
कि विद्रोही पूर्ण रूप से पराजित होकर भागे। युद्ध प्राय समाप्त
हो चुका था। उस समय कुमार ने देखा कि वृछ दूर पर विद्रोहियों की दस वारह नावें जमकर वरावर युद्ध कर रही हैं और
किसी प्रकार पराजित नहीं होती हैं। उन्होंने उनपर आकमण कर दिया। दोनों पक्ष के बहुत से छोग मरे। विद्याधरनदी और अनतवर्मा घायछ होकर गिर पड़े। इतने में बड़े
चोर से ऑधीपानी आया। कौन किथर गया इसका किसीको
पता न रहा। तभी से युवराज नहीं मिछ रहे हैं। कोई कहता
है वे युद्ध में मारे गए, कोई कहता है जल में डूब गए, जितने
मुँह उतनी वार्ते हैं"।

"सवाद सुनकर यशोधवलदेव ने क्या कहा १"

'पहले तो उन्हें संवाद देने का किसीको साहस ही नहीं शिता था। युद्ध के तीन दिन पीछे जब विद्याधरनंदी को चेत डुआ तब वे महानायक से मिले। अनंतवम्मी तब भी अचेत गड़े थे। आज तीन दिन हुए कि यशोधवलदेव ने जल तक नहीं ग्रहण किया और न शिविर के बाहर निकले हैं। वीरेंद्र-सिंह, वसुमित्र, माधववम्मी आदि सेनानायक भी उनसे मेंट नहीं कर सकते हैं। शंकरनद के किनारे नरसिंहदत्त के पास भी संवाद गया है, वे भी आते होंगे"।

"भाई, सम्राट् सुनेंगे तो उनकी क्या दशा होगी? यशो। ध्रवल किस प्रकार अपना मुँह पाटलिपुत्र में दिखाएँगे?"

धीरे धीरे संध्या का अंधेरा फैल गया। दोनों सैनिकों के पीछे से न जाने कीन बोल उठा "पाटलिपुत्र में क्या मुँह दिखा ऊँगा यही तो समझ में नहीं आता"। दोनों सैनिकों ने चौंक-पर पीछे ताका, देखा तो महानायक यशोधवलदेव! उनसे कुछ दूर पर प्रधान प्रधान सेनानायक सिर नीचा किए खड़े हैं। महानायक के सिर पर उष्णीष नहीं है, वे नंगे सिर हैं। उनके लंबे लंबे खेते केश वायु के झोकों से इघर उधर लहरा रहे हैं। देखने से जान पड़ता था कि महानायक को आगे पीछे की कुछ भी सुध नहीं है, वे उन्मत्त से हो गए हैं। बड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। उसके उपरांत महानायक बोल उठे 'सुनो वीरेंद्र। अभी तक तो मैं पागल नहीं हुआ हूं, पर अब हो जाऊँगा। जब मैं उन्मत्त हो जाऊँ, नंगा होकर नाचने

लगूँ तब मुझे पाटि खपुत्र ले जाना। अभागे महासेनगुप्त यहिं तब तक जीते वचें तो उनसे कहना कि यशोधवलदेव के पाप का प्रायिश्चत्त हो गया। प्राचीन धवलवश का उच्छेट करके भी पाप से उसका पेट नहीं भरा था इससे वह अधे की लकड़ी और बुढे के सहारे को लेकर भाग्य से जूआ खेलने गया था।

"सुनो वसुमित्र! मागध सेना के सामान्य मैनिक भी कह रहे हैं कि वृद्ध यशोधवलदेव पाटलिपुत्र में कौन सा मुँह दिखाएँगे। ठोक है! में अपने वाल्यसखा महाराजाधिराज से उनके पुत्र की मृत्यु की वात कैसे कहूँगा? ज्योतिपियों के मुँह से अनिष्ट फल सुनकर वे सदा अपने पुत्र की चिता में दुखी रहते थे। मैं उन्हें वहुत समझा बुझा कर उनके नयनों का तारा खीच लाया। उस समय तो कुछ नहीं सूझता था पर अब मै देख रहा हूँ कि यशोधवल युद्ध करने नहीं आया था, भाग्य से खिलवाड करने आया था"।

वीरेंद्रसिंह कुछ कहना ही चाहते थे कि यशोधवलदेव ने फिर कहना आरभ किया "मुझे कोई समझाने बुझाने न आना। दूधमुहें वालक को लेकर मैं मृत्यु के साथ खेल करने आया था। उस समय मुझे नहीं सूझता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरी ऑखों पर परदा पड़ गया था पुत्रप्रेम में व्याकुल सम्राट् ने तोरण तक आकर मेरे हाथ में कुमार को सौंपा था। बाई ऑख का फरकना देख उन्होंने

मुझसे कहा था कि युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, शशांक को छोटा लाना । वे समझते थे कि मैं उनकी ऑख को पुतछी निकाले लिए जा रहा हूँ । मेरे निकट महासेनगुप्त सम्राट् नहीं हैं, मगध के महाराजाधिराज नहीं हैं वाल्यवंधु हैं। पुत्रशोक में मैं उन्हें भूछ गया था। फिर जब अपने पुत्र का शोक भूला तब उनके पुत्र की हत्या करने के लिए पाटलिपुत्र आया।

"शशांक की हत्या मैंने ही की। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि यशोधवल के जीते जी मेरा एक वाल तक कोई वॉका नहीं कर सकता। शंकरनद के किनारे इसी विश्वास पर उन्होंने एक लाख सेना का सामना किया, वंगदेश में मुट्ठी भर सैनिक लेकर विद्रोह दमन करने गए। वे जानते थे कि यशोधवल सो कोस पर भी रहेगा तो भी किसी प्रकार की विपद आने पर झट से पहुँचकर मुझे अपनी गोद में ले लेगा। अब शशांक नहीं हैं। मैं उनकी रक्षा न कर सका। मैंने उन्हें युद्ध करने की शिक्षा तो दी, पर अपनी रक्षा करने की शिक्षा नहीं दी।

"युद्ध समाप्त हो गया, पर उसके साथ ही युवराज ज्ञांक भी . .."

कॉपते कॉपते वृद्ध महानायक वाळ् पर वैठ गए। नायक और सामंत लोग उन्हें सॅभालने के लिए आगे वढ़े, पर महानायक ने उन्हें रोककर कहा "अभी मुझे ज्ञान है, जब में ज्ञानशून्य हो जाऊँगा तभी चुपचाप वैहूँगा। कोर्तिथवछ को मेंने खोया, उसे सह िखा; शशांक को खोया है, इसे भी महूँगा। तब फिर तीन दिन तक पड़ा में क्या सोचता रहा जानते हो? पुत्रहीना माता से क्या कहूँगा? बृद्ध महासेनगुप्त से क्या कहूँगा? सबसे बढ़कर तो यह कि किस प्रकार समुद्रगुप्त के सिहासन पर प्रभाकर वर्द्धन को बैठते देखूँगा?"

दोनों सैनिक कठपुतली वने उन्मत्तप्राय महानायक की अवस्था देख रहे थे। दूर पर रेत मे खड़ी कई सहस्र मागध सेना चुपचाप ऑखों मे ऑस् भरे वृद्ध की वात सुन रही थी। अकस्मात् अंधकार मे करुणकठ से किसी ने पुकारा "युवराज! कहाँ हो? में अभी बहुत अशक्त हूँ, ऑखों से ठीक सुझाई नहीं पड़ता है। युवराज शशाक! कहाँ जा छिपे हो? निकल आओ। तुम्हारे लिए जी न जाने कैसा कर रहा है, वडी व्याकुलता हो रही है"।

कंठरवर सुनकर माधववम्मां वोल उठे "कोन, अनत ?"क्षीण कंठ से कोई वोला "कौन, युवराज ? कहीं दिखाई नहीं पडते हो। अब तुम्हारे विना एक क्षण नहीं रह सकता। अब लिपे मत रहो, निकल आओ। एक बार में ऑख भर देख हूँ, फिर चाहे लिप जाना"।

अनंतवर्मा धीरे घीरे महानायक की ओर बढ़े। महा-नायक स्थिर न रह सके। वे चट बोल उठे "अनत! कुमार कहाँ है ?" उनका स्वर पहचानकर अनंत ने कहा "कीन, महानायक ? युवराज कहाँ हैं ? मुक्ते अभी अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ता है"। युद्ध ने उन्हें अपनी गोद में भर छिया। अनंत ने चिकत होकर पूछा "महानायक ! युवराज कहाँ हैं ?" महानायक का गठा भर आया, किसी प्रकार वे वोळे "में भी तो उन्हीं को ढूंढ़ रहा ढूँ"। अनंत ने और भी अधिक विस्मित होकर कहा "युवराज क्या आपको भी नही दिखाई पड़ते हैं ?" माध्यवयम्मा ने धोरे धीरे पास आकर अनंत का हाथ थाम छिया और कहा "अनंत ! यहाँ आओ"। अनंतवम्मी ने च्याकुछ होकर पूछा "माध्य ! युवराज कहाँ हैं ?" यशोधवछ वाछकों की तरह रो पड़े और बोळे "अनंत! तुम्हारे युवराज हम सबको छोड़कर चळे गए। जान पड़ता है, अब फिर न आऍने"।

अनंत धीरे धीरे महानायक की गोद से उठे। एक वार चारों ओर उन्होंने ऑख दौड़ाई, फिर बोले ''तो अव युवराज नहीं हैं। इसीसे कोई मुझसे युद्ध की ठीक ठीक बात नहीं कहता था"। इतने में यशोधवलदेव बोल उठे ''तुम सब लोग पाटलिपुत्र लौट जाओ। मैं यहीं वंगदेश में ही रहूँगा"। उनकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि अनंतवम्मी गरजकर बोले ''महानायक ने क्या कहा ? पाटलिपुत्र लौट जाय ? सम्राट् को कौन मुँह दिखाएँगे ? महादेवी के आगे जाकर क्या कहेंगे ? स्यामा के मंदिर में में प्रतिज्ञा करके आया था कि जीते जी युवराज का साथ न छोडूँगा। कितु मैं जीता खड़ा

# दूसरा परिच्छेद

## पुरानी कथा

कड़कड़ाती धृप से धरती तप रही थी। राजप्रासाद क वि की अंघेरी कोठरी में वृद्ध यदुभट्ट भूमि पर एक विस्तर जल सा पीकर विश्राम कर रहा था। वह पड़ा पड़ा गुप्त ांग के अभ्युद्य की कथा कह रहा था। उसका गंभीर मंठस्वर उस सृनी कोठरी के भीतर गूँज रहा था। सम्राटों भी दशा के साथ साथ प्रासाद की दशा भी पलट गई थी। महुत पहले पाटलिपुत्र के लिच्छवि राजाओं ने गंगा और सोन के मंगम पर एक छोटा सा उद्यान वनवाया था । जब गुप्तराज-यंश का अधिकार हुआ तत्र प्रथम चंद्रगुप्त नगर के वीच का राजप्रासाद छोड़ बाहर की ओर उद्यान में आकर रहने लगे। प्रासाद का यह भाग उसी समय वना था। भारी भारी पत्यरों की जोड़ाई से बनी हुई ये छोटी कोठरियाँ बहुत दिनों तक यों ही पड़ी रहीं, उनमें कोई आता जाता नहीं था। मग्य राज्य जब सारे भारतवर्ष का केन्द्रस्थल हुआ तब समुद्र-गुम और द्वितीय चंद्रगुप्त के समय में सोन के किनारे अपरि-मित धन लगाकर एक परम विशाल और अद्भुत राजप्रासाद वनवाया गया। प्रथम कुमारगुप्त ने उस बृहत् प्रासाद को

हूं, और युवराज नहीं है। अब कीन मुंह छेकर पाटलिपुत्र जाऊँगा ?"

युवक ने झट से तलवार श्रीचकर अपने मन्तक से लगाई और कहा ''मैं खड़ छुकर कहता हूं कि जब कभी युवराज लोटेंगे नभी अनतवर्मा पाटलिपुत्र लीटेगा, बीच मे नहीं"। शपथ कर चुकने पर अनतवर्मा ने तलवार नीचे की और उसपर पैर रखकर उसके दो खड कर डाले। इसके उपरांत वे घुटने टेक महानायक के सामने वैठ गए और हाथ जोडकर चोलें 'देव । मीखरि विद्रोहो हो गया है, आप सेनापति हैं वह आपके आदेश का पालन न करेगा। उसे बढ़ी करने की थाजा दीजिए।" अममात् सहस्रो कंठो से जयध्विन हो उठी। मागध सेना क्षुच्ध होकर अपने शरीर तक की सुध भूल इधर उधर जयध्वनि करने लगी, उन्मत्तों के समान एक दूसरे के गले मिलने लगी, और शपथ खाने लगी कि यदि युवराज न आऍगे तो कोई घर छौटकर न जायगा।

उस समय एक एक करके माधववन्मां, वसुमित्र, वीरेंद्र सिंह इत्यादि सेनानायकों ने आगे बढ़कर कहा 'हम मब वे सब विद्रोही हैं कोई पाटलिपुत्र न लौटेगा"। वृद्ध यशोधवल देव चुप—उनकी ऑखों से लगातार ऑसुओं की धारा छूट रही थी। अनतवर्मा के घाव से तनाव पड़ने के कारण रक्त की धारा वह चली जिससे वे अचेत होकर महानायक के पैर के पास गिर पड़े।

# पंद्रहवाँ परिच्छेद

### धीवर की वेटी

नदी के किनारे अमराई की छाया में भव बेंठीं गीत गा रही है और वहीं गोरा गोरा पागल युवक उसके पास बैठा मुग्ध होकर सुन रहा है। संध्या होती चली आ रही है। दक्षिण दिशा से शीतल वायु मेघनाद की तरंगों को स्पर्श करती हुई तटदेश को स्निग्ध कर रही है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि सारा संसार उसने अप्सराविनिदित कंठ से निकला हुआ संगीतसुधा पान करने में भूला हुआ है।

गीत थम गया, जगत् के ऊपर से मोहजाल हटा, पेड़ों पर पक्षी बोल उठे। मेघनाद की तरंगें किनारों पर थपेड़ें मारने लगीं। युवक चौंक उठा और बोला "बंद क्यों हो गई ?" युवती बोली "गाना पूरा हो गया"।

"पूरा क्यों हो गया ?"

''इसका तो कोई उत्तर नहीं"।

"क्यों ?"

"तू तो बड़ा भारी पागल है"।

"भव ! मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है" ।

"क्या कहते हो ? फिर तो कहो"।

"तुम्हारा गाना वहुत मधुर लगा है"।

''पागल ! क्या तुम मुझे चाहते हो ?''

"चाह्ता हूँ"।

''क्यों ?"

"तुम्हारा गाना बहुत मधुर है"।

''वस, इसी लिए ?''

''क्या जान्"।

युवती छवी सॉस भरकर उठी। युवक ने चिकत होकर पूछा ''अव आज क्या ओर गीत न गाओगी ?'' युवती बोली 'सध्या हो गई है, अब घर चलें"।

"सध्या तो नित्य होती है"।

''में भी तो निख गाती हूं"।

' तुम्हारा गाना सुनने की इच्छा सटा बनी रहती हैं"।

युवती कुछ हॅसकर वैठ गई और पूछने लगी 'पागल!

अच्छा, वताओ तो तुम कौन हो''।

"मैं पागल हूं"।

' तुम क्या सव दिन से पागल हो ?"

''सब दिन क्या ?"

"तुम तो वहे भारी पागल हो। तुम्हारे ध्यान मे क्या पहले-की कुछ भी वाते नहीं आती हैं ?"

''वहुत थोडी सी, सो भी एक छाया के समान। ऐसा

#### [ ३३५ ]

जान पड़ता है कि मेरा कहीं कोई था, पर कहाँ, यह नहीं देयान में आता"।

"तुम यहाँ कैसे आए कुछ जानते हो ?"

"न"।

"जानने की इच्छा होती है ?"

''न. तुम गाओ''।

"क्या गाऊँ ?"।

'वही चंदावाली गीत"।

युवती गुनगुनाकर गाने लगी। शुक्ल पंचमी की घुंघली चाँदनी उस सघन कुंज के अंधकार को भेदन का निष्फल प्रयुव्ध कर रही थी पर मेघनाद के काले जल तरंगों पर से पलटकर वह उस साँवली सलोनी युवती को विद्युक्ता सी झलका रही थी। धीवर कन्या का कंठ अत्यंत मधुर था। जो गीत वह गा रही थी वह भी वड़ा सुहावना था। युवक टक-टकी वाँघे उसके मुँह की ओर ताक रहा था और मन ही मन एक अपूर्व सुख का अनुभव कर रहा था। अकस्मान् गाना वंद हो गया। युवती ने पूछा "तुम्हें चाँदनी अच्छी लगती है, पागल ?"

"अच्छी लगती है"। "तुम मुझे चाहते हो ?"

''चाहता हूं "।

Carrier D22

#### [ ३३६ ]

"नहीं जानता, जिस दिन से तुम आई हो उसी दिन से चाहता हूँ"।

धीवर की वेटी उसपर मर रही थी। उस असामान्य रूप लावण्य की दीप्ति पर वह पत्तग की तरह गिरा चाहती थी। बूढ़े दीनानाथ ने बहुत दूर से अनाथ वालक नचीन को लाकर इस लिए पाला पोसा था कि उसके साथ अपनी कन्या भव का व्याह कर देगा। इससे इधर भव को नवीन की अवज्ञा करते देख उसे वहुत दुःख होता। वह वीच वीच मे भव को समझाता बुझाता, पर वह उसकी एक न सुनती थी। जिस दिन से पागल आया है उमी दिन से वह एकद्म वदल सी गई है। वह घर का काम धधा छोड दिन रात पिजड़े से छटे हुए पक्षी के समान कभी जल में, कभी वन में इधर उधर फिरा करती है। वूढ़े धीवर की वही एक सतान थी इससे वह उसे डाँट डपट नहीं सकता था। नवीन भी चुपचाप सह-कर रह जाता और घर का जो कुछ काम-काज होता कर जाता था।

भव ने फिर पूछा ''पागल ! अच्छा वताओ तो तुम कीन हो ?'' उत्तर मिला ''क्या जानूँ ''।

"बाबा जी कहते थे कि तुम राजपुत्र हो"।

"राजपुत्र क्या ?"

"राजा का वेटा"।

''राजा क्या ?"

"वावा जी आवें तो पूळूँगी"।

"बाबा जी कौन ?"

"जो तुमको यहाँ लाए हैं।"

"वे कौन हैं ?"

"वे एक महात्मा हैं, पेड़ पर चढ़ कर यहाँ आते हैं"।

"क्या वे ही हमको यहाँ लाए हैं ?"

'हॉ ! तुम छड़ाई में मारे गए थे। उन्होंने नाव पर छेकर तुन्हें बचाया था, पर आँधी में नाव उछट गई और तुम फिर पानी में जा रहे। बाबा मछछी मारने गए थे, वे पून्हें निकाल छाए।"

'भैं तो यह सब नहीं जानता।"

"जानोगे कैसे ? तुम तो उस समय अचेत थे।"

"वाबा जी कहाँ गए ?"

"तुम्हे मेरे घर रखकर वे पेड़ पर बैठकर आकाश में उड गए"।

"अब फिर कत्र आएँगे ?"

''नहीं कह सकती। पर आऍगे अवस्य''।

"तव फिर क्या हुआ ?"

''अपनी देह में देखो तो क्या है ?"

"क्या है ?"

"ये सब चिह्न कैसे हैं ?"

'भैं कुछ नहीं जानता"।

२२

#### [ ३३८ ]

'वावा जिस समय तुम्हें निकालकर लाए थे तुम्हारें। शरीर भर में घाव ही घाव थे। नवीन ने चिकित्मा करके तुम्हें अच्छा किया है"।

युवक कुछ काल तक चुप रहकर बोला "मुझे किमी बात का स्मरण नहीं है"।

इतने में पीछे से नवीन ने पुकारा 'भव ! वृदा तुम्हें बुलाता है"। भव ने पूछा ''किसलिए ?''

नवीन-यह में नहीं जानता।

भव-तो फिर में नहीं आती।

युवक ने कहा ''भव! क्या तुम न जाओगी? नवीन दुखी होगा, बुड़ा चिदेगा''। भव ने कहा ''चाहे जो हो, में न जाऊंगी''।

युवक-तव फिर क्या करोगी ?

भव—गाना सुनोगे ?

युवक-सुनूँगा।

युवती गाना छेड़ा ही चाहती थी कि पीछे से बुड्ढे ने आकर पुकारा "भव! इधर आ"।

भव—मैं अभी न आऊँगी।

वृद्ध-न आएगी ?

भव-न।

वृद्ध—गाना गाने ही से पेट भर जायगा ?

भव—हाँ, भर जायगा।

वृद्ध ने चिढ़कर कहा "अच्छा तो वहीं मर"। युवक उठकर विला "भव अब घर चलो"। भव—गाना न सुनोगे ? युवक—नहीं, बुड्ढा बहुत चिढ़ गया है। भव और कुछ न कहकर युवक का हाथ थामे घर लौटी।

# सोलहवाँ परिच्छेद महासेनग्रप्त की भविष्यद्वाणी

मेघनाद का युद्ध हुए पॉच बरस हो गये। यशोधवलदेव और सामंत लौटे नहीं।

वीरेंद्रसिंह गौड़ देश में, वसुमित्र वगदेश में, माधववन्नी समतट प्रदेश में, नरसिंहदत्त राढ़ि देश में तथा यशोधवलदेय और अनंतवम्मी मेघनाद के तट पर पड़ाव डाले पड़े थे। इसी बीच पाटलिपुत्र से संवाद आया कि सम्राट् महासेनगुप्त का अतकाल उपस्थित है, वे यशोधवलदेव को देखना चाहते हैं।

वृद्ध महानायक ने भिन्न भिन्न स्थानों के नायकों के पास दूत भेजे, पर सबने कहला भेजा कि हम लोग अपनी इच्छा से पाटलिपुत्र न जायंगे, वंदी वनाकर भेजे जा सकते हैं। यगोधवलदेव बड़ी विपत्ति में पड़े। दूत वार वार कहने लगा कि यदि विलंब होगा तो सम्नाट से भेट न होगी। कोई उपाय न देख यशोधवलदेव लौटने को तैयार हुए। सम्राट् को युवराज की मृत्यु का संवाद वहुत पहले मिल् चुका था। जिस समय उन्होंने यह दारूण मवाद सुना था वे वज्राहत के समान मृन्छित होकर भूमि पर गिर पडे थे। तब से उन्हें किसी ने सभा में नहीं देखा। वे अत'पुर के वाहर न निकले। धीरे धीरे जीवनी अक्ति बृद्ध के जीर्ण शरीरपजर से दूर होती गई। मागध साम्राज्य के अमात्यों ने समझ लिया कि सम्राट् अब शीब्र इस लोक से चला चाहते हैं।

देखते देखते पाँच वरस वीत गण। माधवगुप्त स्थाण्वीश्वर से छौट आए हैं। नारायण शम्मां ने कहा है कि नए युवराज (माधवगुप्त) प्रभाकरवर्द्धन और उनके दोनों पुत्रों के अत्यंत प्रिय पात्र है। चरणादिगढ़ में सेना का रखना आवश्यक नहीं समझा गया इससे हरिगुप्त सेना सहित वुला लिए गण। यशोधवलदेव वंगदेश में वैठे वैठे साम्राज्य का कार्य्य चला रहे थे। पाटलिपुत्र में हपीकेश शम्मां, नारायण शम्मां और हिरगुप्त उनके आदेश के अनुसार काम करते थे। माधवगुप्धीरे धीरे वल और प्रभाव प्राप्त करते जाते थे। उनके व्यर्थ हस्तक्षेप करने से कभी कभी वड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हे जाती थी। यह सब सुनकर यशोधवलदेव वड़ी चिंता में दित काटते थे।

बुझता हुआ दीपक सहसा भभक उठा। मरने के पहरें महासेनगुप्त को चैतन्य प्राप्त हुआ। उन्होंने यशोधवलदेव के देखना चाहा। पाँच बरस पर यशोधवलदेव पाटलिपु ठाँटे। महानायक वंगदेश पर विजय प्राप्त करके छौट रहे हैं यह सुनकर पाटिलपुत्रवासियों ने बड़े उद्घास और समारोह से उनका स्वागत कर्ना चाहा, पर महानायक ने कहला भेजा कि महाराजाधिराज मृत्युशय्या पर पड़े हैं ऐसी दशा में किसी प्रकार का उत्सव करना उचित न होगा। इतना सब होने पर भी नगर के तोरणों और राजपथ पर सहस्रों नागरिकों ने इकट्ठे होकर जयध्विन द्वारा उनका स्वागत किया। यशोधवलदेव सिर नीचा किए चुपचाप प्रासाद के तोरण में घुसे।

तीसरे तोरण पर महाप्रतीहार विनयसेन उनका आसरा देख रहे थे। यशोधवलदेव को उनसे विदित हुआ कि सम्राट् के प्राण निकलने में अब अधिक विलंब नहीं है। वृद्ध यशोधवल के पैर थरथरा रहे थे। वे किसी प्रकार अंत:पुर में पहुँचे। लितका उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ी, पर उनकी आकृति देख सहमकर पीछे हट गई। महानायक ने सम्राट् के शयनागार में प्रवेश किया।

उन्होंने द्वार ही पर से सुना कि महासेनगुप्त क्षीण स्वर से पूछ रहे हैं "क्यों ? यशोधवल कहाँ हैं ?" वृद्ध महाना-यक भवन के भीतर पहुँचे। वे अपने वाल्यवंधु का हाय थाम-कर बैठ गए। आँसुओं के उमड़ने से उन्हें कुछ सुमाई नहीं पड़ता था, आवेग से गला भरा हुआ था। सम्राट् ने कहा "छि! यशोधवल, रोते क्यों हो ? यह रोने का समय नहीं है। छोड अपनी छोटी रानी के मनोरंजन के छिये गंगातट पर इवेत संगमर्मर का एक नवीन रम्य भवन उठवाया। गिरती दशा मे गुप्तवंश के सम्राट् कुमारगुप्त के बनवाये भवन में ही रहने लगे थे। प्रासाद के शेष भाग में कर्मचारी लोग रहते थे। लगभग कोस भर के घेरे में फैले हुए प्रासाद, उद्यान और ऑगन के भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से परिचित थे। जिस घर मे यदुभट्ट रहता था उसे लोग 'चंद्र-गुप्त का कोट' कहते थे। इसी प्रकार 'ध्रुवस्वामिनी का उद्यान', 'समुद्रगुप्त का प्रासाद', 'गोविंद्गुप्तका रंगभवन' इत्यादि नामीं से प्रासाद के भिन्न भिन्न प्रान्त नगरवासियों के बीच प्रसिद्ध थे। गुप्तसाम्राज्य के ध्वस्त होने पर यह विस्तीर्ण राजप्रासाद भी खंडहर सा होने लगा। पिछले सम्नाटों में उसे बनाए रखने की भी सामर्थ्य नहीं थी। दिनों के फेर से विस्तीर्ण सौधमाला गिर पड कर रहने के योग्य नहीं रह गई थी। मगधराज के परिचारक और छोटे कर्मचारी इन पुराने घरों मे रहतेथे। लवे चौडे उद्यान और भारी भारी ऑगन जंगल हो रहे थे। पाटलिपुत्रवासी रात को इन स्थानों मे डर के मारे नहीं जाते थे। प्रासाद का यदि कोई भाग अच्छी दशा मे था ती कुमारगुप्त का रवेत पत्थरवाला भवन, जो सब के पीछे वनने के कारण जीर्ण नहीं हुआ था। उसी इवेत प्रासाद में मगघे श्वर महासेनगुम रहते थे। समुद्रगुप्त के ठालपत्थरवाले विस्तृत प्रासाद मे सम्राट् की अरीररक्षक-सेना रहती थी।

तुम्हें अत्र तक देखा नहीं था उसीसे याण उम जीर्ण पजर हो छोड निकलना नती था"। सम्राट् के सिरहाने महादेशी पत्थर की मृति वनी वैटी थो। उन्होंने सन्नार्का गला मूनते देन उनके मुँह में भोडा सा गगाजल दिया। महासेनगुम फिर बोलने छमे "मुनो यशोववछ। शमाक मरे नहीं है। जोतिप की गणना कभी भिन्या नहीं हो सकती। मेरा पुत्र अम, वम और किलम का एकछत्र समाद् होमा। उसके वाहुवल से स्थाणवीधार का सिटासन कॉप उठेगा"। यशोधवलदेव <sup>इ</sup>र कहा चाहते थे पर सम्राट् फिर वोटने लगे 'मुनते चला, तर्क वितर्क का समय नहीं हैं। शशाक लोटेंगे, पर मेरे मान्य में अन उनका मुंह देखना नहीं लिखा है। राजाक के लोटने पर उन्हें सिहासन पर विठाना। विनय।" महाप्रतीहार विनयः सेन सामने आए। सम्राट् ने कहा "सटपट गस्डन्चल लाओ। हैं भी केश कहाँ हैं ?" विनयसेन ने उत्तर दिया "दूसरे वर में हैं"। विनयसेन गरुडध्वज लाने गए। सम्राट् ने कहा "यशोधवल । अव में मरता हूँ। जब तक शशाक लोटकर न आएं तव तक राज्यभार न छोड़ना, नहीं तो माधव साम्राज्य का सत्यानाञ्च कर देगा"। गरुडध्वज हाथ में लिए विनयसेन आ पहुँचे। सन्नाट् महा-वैवी की सहायता से उपधान का सहारा लेकर वैठे और वोद्धे (यशोधवल । गरुडध्वज छूकर शपथ खाओ कि जनतक शशाक न आजावॅंगे तव तक राज्य का भार न छोड़ेंगे"।

यशोधवलदेव ने गरुड्ध्वज छूकर शपथ खाई। सम्राट् ने फिर कहा "देवि! तुम सहमरण का विचार कभी न करना। तुम्हारा पुत्र छोटकर आएगा। जब पुत्र सिंहासन पर वैठ जाय तब चिता पर वैठना"। महादेवी ने सम्राट् के चरण छूकर शपथ खाई। तव सम्राट् ने प्रसन्न होकर अमात्यों को बुलाने की आज्ञा दी।

थोड़ी देर में हृषीकेश शम्मी, हरिगुप्त, रामगुप्त, रिवगुप्त, और माधवगुप्त शयनागार में आए। महासेनगुप्त उस समय शिथिल पड़ गए थे। बुझने के पहले एक वार वृद्ध का जीवन-प्रदीप फिर जग उठा। वे बोले 'नारायण! मेरा क्षीण स्वर हृषीकेश के कानों तक न पहुँचेगा। में जो कुछ कहता हूँ उन्हें समका दो। यह छत्र, दंड और सिंहासन तुम कोगों के हाथ सौंपता हूँ। शशांक जीवित हैं और अवश्य छौटकर आएँगे। उनके छौटने पर उन्हें सिंहासन पर बिठाना। जब तक वे न छौटें माधवगुप्त राजप्रतिनिधि होकर सिंहासन पर वैठें। तुम लोग गरुड़ ध्वज छूकर शपथ करो कि जो कुछ मैंने कहा है सबका पालन होगा"।

अमात्यों ने एक एक करके गरुड़ध्वज स्पर्श करके शपथ खाई। इसके उपरांत सम्राट् ने माधवगुप्त से कहा ''माधव! तुम भी शपथ करो"। माधवगुप्त को इधर उधर करते देख यशोधवळदेवने कुछ कड़े स्वर से कहा ''कुमार! सम्राट् आदेश कर रहे हैं"। सम्राट् वोळे "शपथ करो कि बड़े

भाई के लीट जाने पर तुम विना कुछ कहें सुने सटा सिंहासन छोड़ दोने। शपथ करो कि कभी वड़े भाई के साथ विरोध न करोगे"। माधवगुप्त ने वीमे स्वर से सम्राट् के मुँह से निक्ली हुई वात दोहराई। यशोधवल वोले "महाराजाधिराज! यशोधवल का एक और अनुरोध हैं। इमार उस वात की भी रापथ खायँ कि वे कभी स्थाण्वीश्वर के आश्वित न होंगे"। सम्राट् ने थोडा सिर उठाऋर कहा "माधव! अपथ करां"। कॉपते हुए हाथों से गरुडध्वज इकर माधवगुप्त ने शपथ खाई ''आपत्काल में भी में कभी स्थार्ग्वाध्वर का आश्रय न ॡॅगा"। इस वात पर मानो भवितव्यता अहस्य होकर हॅस रही थी।

सम्राट् के आदेश से लोग उन्हें गगातट पर लेगये। तीसरे पहर आत्मीय जनों के वीच, अभिजातवर्ग के सामने सम्राट् महासेनगुप्त ने शरीर छोड़ा।

# सत्रहवाँ परिच्छेद

#### नवीन का अपराध

देखते देखते पाँच बरस निकल गए। गौरवर्ण युवक धीवर के घर रहते रहते धीवरों की चालढाल पर चलने लगा। वह अब बड़ी फुरती से नाव खेने लगा, पानी में जाल छोड़ने लगा। उसके जी में डर या शंका का नाम न था इससे माझियों के बीच वह बल और साहस के लिए विख्यात हो गया। पर उसका नाम ज्यो का त्यों रहा, उसमें कुछ फेरफार न हुआ। सब लोग उसे "पागल" ही कहकर पुकारते थे। दीनानाथ उसे बहुत चाहता था। नवीन को छोड़ धीवरों में वह और सबका प्रेमपात्र हो गया। इन पाँच वरसों के बीच कोई उसकी खोज खबर लेने न आया। अज्ञातकुलज्ञील युवक धीरे धीरे मामियों में मिल गया।

नवीन ने सेवा यह करके उसे अच्छा किया था अवश्य पर भव का उसपर अनुराग देख वह उससे बहुत जलता था। वह अपने पालनकर्ता दीनानाथ के संकोच से कभी मुँह फोड़-कर कुछ कहता तो न था पर डाह के मारे भीतर ही भीतर जला करता था। बड़े कष्ट से वह अपने हृदय की आग द्वाए रहता था, पर वह इस बात को जानता था कि किसी न किसी

िहन वह आग भड़क उठेगी जिसमें पड़कर दीनानाथ का स ङ्छ भस्म हो जायगा।

एक दिन नवीन ने देखा कि नदी के किनारे एक पेड की <sup>डाल पर बैठी</sup> भव पागल के साथ युलयुलकर वातचीत कर रही है। देखते ही उसके गरीर मे आग लग गई। भव का ऐसा व्यवहार वह न जाने कितने दिनों से देखता आता था, पर वह देखकर भी नित्य अपने को किसी प्रकार सँभाछ कर काम काज में लग जाता था। पर आज वह आपे के वाहर हो गया। सिर से पेर तक वह आग वनूला हो गया, उसके रोम रोम से चिनगारियाँ इन्ने लगी। नवीन कहीं से लोहे का एक अकुरा उठा लाया था। उसे हाथ में लिए वह एक पेड की आड मे छिप रहा।

थोड़ी देर मे दीनानाथ की पुकार सुनकर भव वहाँ से चली गई। पागल एक पेड़ की जड पर चैठा चैठा पानी थपथपाने लगा। नवीन ने पास जाकर पुकारा ''पागल !'' "इधर आ"।

पागल कुछ न कहकर पास आ खड़ा हुआ। नवीन वोला "तू क्या करता था *१*" "भव के साथ बैठा था"।

"क्यो बैठा था १"

''न वैठता तो भव रूठ जाती"।

```
[ ३४७ ]
```

```
"तू क्या भव को चाहता है ?"
 ''हॉ ! चाहता हूँ"।
 ''क्यों ?"
 "भव का गाना बड़ा अच्छा छगता है"।
 "मैं तुझे मार डाल्गा"।
  'क्यों मारोगे, नवीन ?"
 "तू भव को प्यार करता है इसी छिए"।
 "में तो तुम्हें भी प्यार करता हूं"।
  "झठ कहता है"।
 ''नहीं, नवीन ! तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ"।
 "तो फिर भव को क्यों प्यार करता है ?"
  "क्या एक को प्यार करके फिर दूसरे को नहीं प्यार
रना होता ?"
  "नहीं"।
  "मैं तो नहीं जानता"।
  ''तो फिर मैं तुझे मार डालूँगा"।
  ''मारोगे क्यों, नवीन ?"
  नवीन से कोई उत्तर न बन पड़ा, वह बहुत देर तक
पचाप खड़ा रहा, फिर बोळा—
  "तो फिर तू अस्न छेकर आ, मैं तेरे साथ छड्ँगा"।
  "क्यों ?"
  "हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा"।
```

```
[ 386 ]
                   "भीर होनी वचे रहे तो १"
                   "भव को दो आद्मी नहीं पार कर सकते"।
                  "मे तुमसे न लड्गा"।
                 "क्यों १"
                "तुमने मेरे प्राण वचाए हैं"।
               "तो इससे क्या ? मे तुझे माहँगा। नू न लडेगा ?"
               "न । तुमने मुझे वचाया क्यों था १"
              "यह सब में कुछ नहीं जानता। में वुझे माहूँगा"।
             ''तो फिर मारो"।
            नवीन बड़े फेर में पड़ा। मारने को तो उसने कहा, पर
       उसका हाथ न उठा। वह चुपचाप खडा रहा। यह देखाँ
       पागल वोला—
         "नवीन ! तुम सुझे मारो, में कुछ न कहूँगा"।
        "तुमने मुझे वचाया है"।
       "इससे क्या हुआ ?"
      "न जाने कौन मुझसे कहता है कि तुम्हें नहीं मारना
  चाहिए"।
     नवीन और कुछ न कह सका । पागल उसका हाथ
थामकर कहने लगा "नवीन! भव को त्यार करने से तुम
इतना चिढ़ते क्यों हो ?"
```

### [ ३४९ ]

होनहार टलता नहीं। उसी समय वन के भीतर से भव ने कारा "पागल! पागल! कहाँ हो?" उसके पुकारने में बाहभरी आकुलता टपकती थी। उसे सुनते ही नवीन के हृदय की दवती हुई आग एक बारगी भड़क उठी। उसने अपने को बहुत सँभालना चाहा, पर रोक न सका। भव ने फिर पुकारा "पागल! तुम कहाँ हो?" आग में घी पड़ा। नवीन ने अंकुश उठाकर पागल के सिर पर मारा। युवक पीड़ा से कराह कर भूमि पर गिर पड़ा। नवीन भागा।

भव दूर पर थी, पर उसने पागल का कराहना सुना।

- वह दौड़ी हुई आई और देखा कि पेड़ के नीचे रक्त में सना
पागल पड़ा है। वह जोर से चिल्लाकर पागल के ऊपर गिर पड़ी।
चिल्लाना सुन झोपड़े से दीनानाथ दौड़ा आया। दोनों ने युवक
को चेत में लाने की बड़ी चेष्टा की पर वह अचेत पड़ा रहा।
अंत में वे उसे उठाकर झोपड़े में ले गए।

## अठारहवाँ परिच्छेद

#### खोए हुए का पता

''तुम कौन हो ?"

"पागल ! मुझे नहीं पहचानते ? में भव हूं"।

"हॉ पहचानता हूँ, तुम भव हो। अनत कहाँ है ?" झोपडे मे एक मैले विस्तर पर पड़ा पूर्वपरिचित युवक

भव से यही पूछ रहा था। आज तीन दिन पर उसे चेत हुआ है। भव ताड का पखा लिए उसे हॉक रही थी। उसने चिकत होकर पूछा ''पागल ! अनत कीन ?''

"तुम नहीं जानती। विद्याधरनदी कहाँ है ?"

भव समझी कि पागल यो ही वक रहा है। वह अपने पिता को पुकारकर कहने लगी कि 'वावा, वावा! देखों तो पागल क्या कह रहा है"।

दीनानाथ नदी के किनारे खडा देख रहा था कि वहुत वडी वड़ी नावें मेघनाद के उसपार से उसके झोपडे की ओर चली आ रही हैं। युवक ने फिर कहा ''तुम अनंत को युला दो, मै युद्ध का सवाद जानने के लिए वहुत घवरा रहा हूँ"। इतने में दीनानाथ के साथ एक वृद्ध और एक युवक झोपड़े के शाया। झोपड़े के द्वार पर बहुत से लोगों के आने का शब्द ट्रेनाई पड़ा। भव चकपकाकर ताकती रह गई।

युवा पुरुष विस्तर पर पड़े युवक को देखते ही चारपाई के किनारे घुटने टेककर बैठ गया और कोप से तलवार खोंच सिर से लगाकर बोला "महाराजाधिराज की जय हो! प्रभु, मुझे पहचानते हैं ?"

"क्यों नहीं पहचानता ? तुम वसुमित्र हो । अनंत कहाँ हैं ?"

''वे कुशल से हैं। श्रीमान् का जी कैसा है ?"

''भच्छा है । युद्ध का क्या समाचार है ?''

युद्ध में महाराज की विजय हुई। श्रीमान् उठ सकते हैं ?"

शशांक के चारपाई पर से उठने के पहले ही आए हुए युद्ध ने पास आकर पूछा "शशांक! मुझे पहचानते हो?" उत्तर मिला "पहचानता हूँ। तुम वज्राचार्य्य शक्रसेन हो"। दीना-नाथ ने आगे बढ़कर कहा "इन्हींने तुमको—आपको—पॉच बरस हुए नदी से निकालकर बचाया था"। शशांक ने विस्मित होकर पूछा "वज्राचार्य्य ने? पॉच बरस पहले? वसु-मित्र! मैं कहाँ हूँ?"

"श्रीमान् इस समय वंगदेश में हैं"।

भव पत्थर की मूर्त्ति वनी चुपचाप यह सब अद्भुत लीला देख रही थी। शशांक को उठते देख वह भी उठ खड़ी हुई। शशांक झोपड़े के द्वार पर आकर खड़े हुए। वाहर और पुनतक के आरंभ में पाठक ने इसी प्रासाद के एक भागमें कुमार गगांक और सेनापति लह को देखा था।

वृद्ध भट्ट पुरानी कथा इस प्रकार कह रहा था—"इस सुंदर पाटिलपुत्र नगर में शकराज निवास करते थे। प्राचीन मगध देश अधीन होकर उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था। तीरभुक्ति के राजा पाटिलपुत्र में आकर उन्हें सिर झुकाते थे और सामान्य भूखामियों के समान प्रति वर्ष कर देते थे। वैशाली के प्राचीन लिच्छिवराजवंश ने दुर्दशायस्त होकर पाटिलपुत्र में आश्रय लिया था। उस प्रतापी वंश के लोग साधारण भूखामियों के समान शकराज की सेवा में दिन काटते थे।

कुमार का मुँह लाल हो गया। क्रोधभरे शब्दों में वालक बोल डठा—"भट्ट! क्या उस समय देश में मनुज्य नहीं थे १ सारे मगध और तीरभुक्ति के राजाओं ने शकों का आधि-पत्य कैसे स्वीकार किया ?"

भट्ट बहुत बृद्ा हो गया था, कान से भी कुछ ऊँचा सुनता था। वालक की वात उसके कानों में नहीं पड़ी। वह अपनी कहता जाता था—

"शकों के अत्याचार से मगध की भूमि जर्जर हो गई, देश में देवताओं और ब्राह्मणों का आदर नहीं रह गया। प्रजा पीड़ित होकर देश छोड़ने लगी। मगध और तीरभुक्ति के ब्राह्मण निराश्रय होकर लिच्छविराज के द्वार पर जा पड़े। किंतु परम प्रनापी विशाल के बंगज लिच्छविराज आप घोर दुर्दशा नदी के किनारे कई महस्त्र सैनिक राडे थे। उनमें से प्रत्ये प्रृ युवराज के आधीन किसी न किसी युद्ध में लड़ा था। जिन्होंने उन्हें देख पाया वे देखते ही जयध्विन करने लगे। जो कुछ दूर पर खड़े थे और जो नाव पर थे वे भी जयध्विन करने लगे। सहस्रों कठों से एक स्वर से बच्च उठा "महाराजािवराज की जय हो"। बाबाक चौक पड़े और घवराकर वसुमित्र से पृद्धने लगे "वसुमित्र। ये लोग मुझे महाराजािवराज क्यों कह रहे हैं।"

वसु॰---प्रभु । थोडा स्थिर होकर विराजे, में सारी न्यवस्था कहता हूं।

शशाक—नहीं वसुमित्र । में शात नहीं रह सकता । वताओं, क्या हुआ है ।

वसु० — मेघनाट के युद्ध मे आप घायळ होकर नटी मे गिर पड़े। वज्राचार्थ्य शकसेन आपको निकाळकर इस धीवर के घर छे आए। वे बीच बीच में आपको देख जाते थे। वंधुगुप्त ने यह सुनकर उन्हें कारागार में बद कर दिया। वज्राचार्थ्य कारागार से भाग कर मेरे पास आए। इस प्रकार आज पाँच बरस पर श्रीमान का पता छगा। अब तक हम छोग देश छोटकर नहीं गए। केवळ महानायक यशोधवळदेव महाराजाधिराज के अंतिम समय—

शशाक वोळ उठे ''अंतिम समय १ क्या पिताजी अव नहीं हैं ?''

### [ ३५३ ]

वसु—महाराजाधिराज महासेनगुप्त का परलोकवास ही गया।

शशांक — वसुमित्र ! मरते समय पिता जी को मेरा ध्यान आया था ? पिता जी क्या यह सुन चुके थे कि मैं युद्ध में मारा गया ?

वसु०—प्रभु! छोगों के मुँह से सुना है कि महाराजाधिराज ने अंतिम समय में महानायक को पास बुछाकर कहा था कि आप जीवित हैं। गणना के अनुसार आपकी आयु अभी बहुत है। महाराज को पूरा विश्वास था कि आप जीते जागते हैं और छौटेंगे। इसी से उन्होंने महादेवी जी को सहमरण से रोक छिया। इस वृद्धावस्था में भी महानायक सारा राजकार्य्य चछा रहे हैं—

शशांक-हाय ! पिता जी।

पिता की मृत्यु का संवाद सुनकर शशांक वालकों के समान रोने लगे। थोड़ी देर में शोक का वेग कुछ थमने पर उन्होंने वजाचार्य्य शकसेन से पूछा "वजाचार्य्य ! वंधुगुप्त कहाँ है ?"

शक़ - अब तो जहाँ तक समझता हूँ पाटलिपुत्र में होंगे। शशांक - उन्हें मेरा कुछ पता लगा है।

शक़ न्में तो समझता हूं, नहीं। पर इतना वे अवश्य जानते हैं कि आप जीवित हैं। इससे दाँव पाकर आपको मारने का विचार है। शशांक—मुझे क्यों मारेंगे ? वसुमित्र ! महानायक कहाँ है।

वसु०—पाटलिपुत्र में । वे स्वर्गीय महाराजाधिराज की आज्ञा से सब राजकार्य्य चला रहे हैं। पर कुछ दिन हुए स्था-ण्वीश्वर से एक अमात्य आए हैं। वे ही आजक्ल माधवगुप्त के प्रधान मंत्री है।

शशाक—तो क्या महानायक सब राजकार्य्य छोड वैठे हैं ?

वसु०—उन्हें विवश होकर छोडना पढ़ा है। शशाक—तो क्या नरसिंह को भी मंडला का अधिकार नहीं मिला ?

वसु॰—वे पाटलिपुत्र इस लिए नहीं लोटे कि चित्रा को कौन मुँह दिखाएँगे।

श्शांक-चित्रा-चित्रादेवी।

वसु०—प्रभु ! चित्रादेवी कुशल मंगल से हैं।

शशाक—चित्रा का विवाह हुआ ?

वसु—विवाह ? यह श्रीमान् केसी वात कहते हैं। वे तो विधवा के समान अपने दिन काट रही हैं और आपका आसरा देख रही हैं।

गशांक-तुम्हारी यूथिका की तरह ?

वसुमित्र ने छजाकर सिर नीचा कर लिया। शशांक ने फिर पृछा ''नरसिंह कहाँ हैं ?'' 'चे राढ़ देश में हैं। उन्होंने भी माधवगुप्त की अधीनता हीं स्वीकार की"।

"वसुमित्र ! तुम वार वार माधवगुप्त का नाम क्यों छेते ो ? क्या तुम उन्हें सम्राट् नहीं मानते ?"

''त्रभु ! मैं भी विद्रोही हूँ। जब से महाराजाधिराज का वर्गवास हुआ है तव से मैंने एक कौड़ो पाटलिपुत्र नहीं भेजी । आपके साथ जितने लोग यहाँ वंगदेश में आए थे उनमें रे एक महानायक यशोधवलदेव ही माधवगुप्त की आज्ञा में हं और कोई नहीं। राढ़ में नरसिंहदत्त, समतट मे माधववन्मी, iगदेश में मैं—ये सव के सव इस समय विद्रोही हैं। मंडला ां जमकर अनंतवर्मा ने जंगलियों की सहायता से साधव-प्त की सेना पर खुल्लमखुला आक्रमण किया है। दक्षिण मगध भी उन्हींके हाथ में है। मंडला से लेकर रोहिताश्व तक का सारा पहाड़ी प्रदेश उनके अधिकार में है। गौड़ देश में वीरेंद्रसिंह केवल वृद्ध महानायक का मुँह देखकर विद्रोह नहीं कर रहे हैं। रामगुप्त और हिन्गुप्त पाटलिपुत्र में पड़े स्थाण्वीश्वर के दास की आज्ञा का पालन कर रहे हैं"।

गशांक ने चुपचाप सारी वार्ते सुनीं। वहुत देर पीछे वे बोले "वसुमित्र! अब क्या करना चाहिए ?"

वसु॰—पाटलिपुत्र चलिए।

"अकेले तुम्हारे साथ ?"

"साम्राज्य मे बधुगुम और बुद्रघोप को छोड ऐमा को हैं। नहीं है जो आपका नाम सुनते ही टीड़ा न आएगा। प्रभु के मै अभी चारों ओर सवाट भेजता हूँ, एक महीने के भीतर पचास महस्र पटातिक इकट्टे हो जायँगे"।

"वसुमित्र। घवराओं न। अभी मायव और नरसिंह के पास सवाद भेजों। मायव को तुरत सेना लेकर चलने को वहों, और नरसिंह से कहों कि वे अपनी सेना लेकर गंगा के किनारे रहें। वीरेंद्र और अनत के पास सवाद भेजने की आवश्यकता नहीं हैं"।

''क्यों श्रीमान् ? '

"मुझे विश्वास है कि मेरे छिए वे सदा तैयार होंगे।"

"भच्छा तो मै नाव पर जाता हूँ, आप कपडे बदलें"।

वसुमित्र ने तलवार माथे से लगाकर नए सम्राट को अभिवादन किया और वज्राचार्य्य के साथ नाव पर लौट गए।

भव अब तक चुपचाप खड़ी थी। वह धीरे धीरे जजाब के पास आई और पूछने लगी ''पागल! तुम कीन हो ?''

"भव अव मैं पागल नहीं हूं, अब मैं राजा हूं"।

''तो क्या तुम चले जाओगे ?''

''हाँ। अभी तो देश को जाऊँगा"।

"कव जाओगे ?"

''मैं समझता हूँ, कल ही"।

"हाँ ! आज न जाना, मैं तुम्हें ऑख भर देखूँगी। फिर ती तुम छौट कर आओगे नहीं"।

भव डबडवाई हुई ऑखे लिए झोपड़े से बाहर निकली। शशांक व्यथित हृदय से झोपड़े के सामने खड़े किए हुए डेरे में गए।

दो पहर रात बीते शशांक नदीतट पर डेरे के वाहर निकल कर बैठे हैं। दूर पर आग जल रही है और डेरे के वारों ओर पहरेवाले खड़े हैं। अंधेरी रात में बैठे नए सम्नाट् चिता कर रहे हैं। चिंता की अनेक बातें हैं। इन छ वर्षों के वीच संसार में कितने परिवर्त्तन हो गए हैं, उसकी दशा में कितना उलटफेर हो गया है। पिता नहीं हैं, माधवगुप्त मगध के सिंहासन पर विराजमान हैं, स्थाण्वीश्वर के राजदूत ने आकर यशोधवलदेव को पदच्युत कर दिया है। थोड़ी देर पीछे ध्यान आया कि वसुमित्र कहते थे कि चित्रा का अभी विवाह नहीं हुआ है।

देखते देखते मेघनाद के किनारे से एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और शशांक के पैरो पर छोट कर कहने छगा "पागछ! मुझे क्षमा करो। मैंने सुना है कि तुम राजा हो, तुम्हारे हृदय में अपार दया है, तुम मेरा अपराध क्षमा करो"।

सम्राट् ने विस्मित हो कर देखा कि कीचड़ लपेटे, भीगा वस्त्र पहने नवीन भूमि पर पड़ा है। उन्होंने ऑखों में ऑसू भर कर उसे उठा लिया और कहने लगे "नवीन! क्षमा कैसी, भाई ! तुम उस समय पागल हो गण्ये । में तो पागल था ही , तुन्हारे हृदय की बेदना को न समझ सका । तुम भव के साथ । विवाह करो, भव तुन्हारी हैं '।

गले से दृट कर नवीन वोला "तुम मचमुच राजा हो, इतनी दया मैने आज तक कहीं नहीं देखी। राजा! मैंने मुना है तुम देश जा रहे हो। मैं भी तुम्हारे माथ चल्ला। मैंने तुम्हारा रक्त वहाया है। जब तक प्रायिश्चन न कल्ला मेरे मन की आग न बुझेगी। नवीनदास आज से तुम्हारा क्रीतदास हुआ। जब तुम देश में जानर राजा हो जाओंगे और में जीता रहूँगा तब लोटूँगा"। इतना कह कर नवीन सम्राट् का पैर पकड़ कर बैठ गया। शशांक ने उसे उठा कर फिर गले से लगाया। उनका बहुमूल्य वस्त्र कीचड़ कीचड़ हो गया।

दूसरे दिन सबेरे शजाक ने सेना-सिहत यात्रा की। यात्रा के समय दीनानाथ और नवीनदास महस्रो मॉझी ले कर साथ हो लिए। रात को ही भव न जाने कहाँ चली गई, उसका कही पता न लगा।

# ारिच्छेद

#### अतिथि

के पहले मंडला की विकट मंडलादुर्ग के सिंहद्वार के 'श्रेणी के समान बहुत से पीछे आते थे। अश्वारोही ने ।रा ''गढ़ में कोई है ?'' ''तुम कौन हो ?'' अश्वा-

> रतिथिशाला में जाओ। लोग गढ़ के अतिथि हैं,

"गढ़ का अतिथि तो गई वात है"। कहो कि गढ़ के एक हते हैं। अभी उनके पास

## [ ३६३ ]

"देखा होगा, पर इस समय तो नहीं पहचानता"।
"एक दिन थानेश्वर की सेना के शिविर में बंदी होकर
पाटलिपुत्र में गंगा के तट पर खड़े थे, ध्यान में आता है ?"

"हाँ आता है। कौन, नरसिह ?"

अश्वारोही ठठा कर हँस पड़ा और उसने धीरे धीरे अपना शिरस्नाण हटाया। पीठ और कंघे पर भूरे भूरे केश छूट पड़े जो उदय होते हुए सूर्य्य की किरनें पड़ने से झलझल झलकने लगे। गढ़ के परकोटे पर वर्म्भधारी योद्धा चिछा उठा "पहचान गया युवराज—महाराजाधिराज—"।

वस समय नरसिंहद्त्त, बीरेंद्रसिंह, माधववम्मी और वसुमित्र आदि प्रधान सेनानायक आकर सम्राट् के आस पास खड़े हो गए। तुरंत दुर्ग का द्वार खुल गया और सब लोग दुर्ग के मीतर गए। दिन भर दुर्ग के भीतर सेना जाती रही। संध्या होने के कुछ पहले विद्याधरनंदी शेष सेना लेकर पहुँचे। वसुमित्र की बात ठीक निकली। पचास सहस्र से अपर सेना शशांक के साथ पाटलिपुत्र की ओर चली थी।

ज्योंही शशांक वंगदेश से वाहर हुए थे कि समतट से माधववन्मी आकर उनके साथ मिल गए थे। केवल तीन आदमी थोड़ी सी सेना लेकर भागीरथी के किनारे अब तक निए थे। इससे यह किसीने न जाना कि शशांक पाटलिपुत्र रेटे हैं। भागीरथी के तट पर नरसिंह सेना लिए पड़े साथ इतनी सेना देखकर किसीको कुछ आश्चर्य में थे। उस समय वे शकराज के वेतनभोगी कर्मचारी मात्र थे। उन्हें ब्राह्मणों को अपने यहाँ आश्रय देने का साहस न हुआ। ब्राह्मणमंडली को आश्रय देना शकराज के प्रति प्रकाश्य रूप में विद्रोहाचरण करना था। किंतु जिसे करने का साहस लिच्छविराज को न हुआ उसे उनके एक सामत चद्रगुप्त ने वड़ी प्रसन्नता से किया। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने यहाँ आश्रय दिया"।

वृद्ध पुरुषपरपरा से चली आती हुई कथा लगातार कहता चला ''आश्रय पाकर ब्राह्मण लोग पाटलिपुत्र को गली गली। घर घर देवद्वेषी वौद्धों और शकों के अत्याचार की बातें फैलाने लगे। शकराज की सेना ने महाराज चंद्रगुप्त का घर जा घेरा। नगरवासियों ने उत्तेजित होकर शकराज का सहार किया। चंद्रगुप्त को नेता वनाकर पाटलिपुत्रवाली ने शकों को मगध की पवित्र भूमि से निकाल दिया। धीरे धीरे विद्रोहामि मगध के चारों ओर फैंछ गई। तीरभुक्ति और मगध दोनों प्रदेश बौद्ध शकों के हाथ से निकल गए। पाटलिपुत्र में गंगा के तट पर धूमधाम से चंद्रगुप्त का अभिपेक हुआ। पुत्रहीन लिच्छविराज अपनी एक मात्र कन्या कुमारदेवी का महाराजाधिराज चंद्रगुप्त को पाणिप्रहण कराकर तीर्थाटन को चले गए। देश में शांति स्थापित हर्ड ।"

''पाटलिपुत्र नगर में फिर वासुदेव के चक्रध्वज और

```
[ ३६२ ]
                   अधारोही—हॉ ।
                  पहरें - तो फिर उन्हें यहाँ से हट जाने को कही, नहीं
              तो अच्छा न होगा<sub>।</sub>
                अधाः—अतिथि होकर हटेगे केंसे १
               इतने में अधारोही के पास बहुत से अधारोही और
          पदातिक आ खडे हुए। पहरेवाले ने तुरही वजाई। देखते देखते
          हुर्ग का परकोटा संशन्त्र संनिको से भर गया। अधारोही ने
         पूछा "तुम्हारा खामी कान है ?" उत्तर मिला "महाराज
        अनतवम्मीं"।
           <sup>अ</sup>धा०—उन्हें बुला लाओ।
          पहरें - अपने दल के लोगों को हटाओं नहीं तो हम.
     लोग आक्रमण करते हैं।
        <sup>अश्वारो</sup>हीं की आज्ञा से उसके साथ के लोग दूर हट
   गए। थोडी देर मे एक वर्माधारी पुरुप ने परकोटे पर आकर
   पूछा ''तुम कौन हो १"
     अश्वाः—में अतिथि हूँ । तुम क्या यज्ञवमर्गा के पुत्र
 अनंतवम्मी हो १
    'हॉ, पर तुम कौन हो ? तुम्हारा कठस्वर तो परिचित
सा जान पड़ता है।
  "कठस्वर से नहीं पहचान सकते ?"
  ''नहीं''।
 "मुझे पाटलिपुत्र में कभी देखा है ?"
```

## [ ३६३ ]

"देखा होगा, पर इस समय तो नहीं पहचानता"।
"एक दिन थानेश्वर की सेना के शिविर में बंदी होकर पाटलिपुत्र में गंगा के तट पर खड़े थे, ध्यान में आता है ?"

"हॉ आता है। कौन, नरसिह ?"

अश्वारोही ठठा कर हॅस पड़ा और उसने धीरे धीरे अपना शिरस्नाण हटाया। पीठ और कंधे पर भूरे भूरे केश छूट पड़े जो उदय होते हुए सूर्य्य की किरनें पड़ने से झलझल झलकने लगे। गढ़ के परकोटे पर वर्म्मधारी योद्धा चिल्ला उठा "पहचान गया युवराज—महाराजाधिराज—"।

- उस समय नरसिंहदत्त, वीरेंद्रसिंह, माधववम्मी और वसुमित्र आदि प्रधान सेनानायक आकर सम्राट् के आस पास खड़े हो गए। तुरंत दुर्ग का द्वार खुळ गया और सब छोग दुर्ग के भीतर गए। दिन भर दुर्ग के भीतर सेना जाती रही। संध्या होने के कुछ पहले विद्याधरनंदी शेष सेना लेकर पहुँचे। वसुमित्र की बात ठीक निकळी। पचास सहस्र से ऊपर सेना शशांक के साथ पाटलिपुत्र की ओर चळी थी।
- ज्यों ही शशांक वंगदेश से वाहर हुए थे कि समतट से माधववम्मा आकर उनके साथ मिळ गए थे। केवळ तीन आदमी थोड़ी सी सेना छेकर भागीरथी के किनारे अब तक गए थे। इससे यह किसीने न जाना कि शशांक पाटळिपुत्र छीट रहे हैं। भागीरथी के तट पर नरसिंह सेना छिए पड़े थे। उनके साथ इतनी सेना देखकर किसीको कुछ आश्चर्य

धीरे धीरे राजकोष भी खाळी हो चळा । चारों ओर से राजस्व का आना वंद हो गया था। वेतन न पाने के कारण सेना अन्न विना मरने लगी। धीरे धीरे अभाव असहा हो गया और वह सेनानायकों की वात पर कुछ भी ध्यान न दे गाँव पर गाँव लूटने लगी। प्रजा भी अपनी रक्षा के लिए उनसे लड़ने लगी। देश में अराजकता छा गई। यशोधवलदेव कठ- पुतली बने पाटलिपुत्र में बैठे बैठे साम्राज्य की यह सब दुईशा देखने लगे।

प्रभाकरवर्द्धन के पास संवाद पहुँचा कि मगध में विद्रोह
दुआ ही चाहता है। वे तो यह चाहते ही थे। समुद्रगुप्त के
वंश के रहते आर्य्यावर्त्त में कोई उन्हें चक्रवर्ती राजा नहीं
मानता था। इसी लिए वे अपने ममेरे भाई की सम्राट् पदवी
छप्त करने की युक्ति निकाल रहे थे। प्रभाकरवर्द्धन मगध
की अवस्था सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि घर
की लड़ाई से जब मगधराज्य निर्वल हो जायगा, पराजित
होकर जब माधवगुप्त आश्रय चाहेंगे उस समय में उन्हें करद
सामंत राजा बनाकर गुप्तवंश से सम्राट् की पदवी सदा के
लिए दूर कर दूंगा। मगध की जिस समय यह दशा हो रही
थी ठीक उसी समय शशांक वंगदेश से मगध को लीटे।

मंडलागढ़ में नए सम्राट् ने मंत्रणासभा बुलाकर स्थिर किया कि यशोधवलदेव को विना जताए पाटलिपुत्र में घुसना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नगर पर आक्रमण करना चाहिए। अनतवर्मा ने सृचित किया कि अगहन गुग्छ त्रयोदशी को मायवगुप्त का विवाह है। नरिसहदत्त ओर मायवर्
वर्मा की सम्मित हुई कि उसी दिन पाटिछपुत्र पर आक्रमण
करना चाहिए। शशाक ने सोचा कि पाटिछपुत्र में ऐसा ही
कोई वर्णाश्रमयमी होगा जो मेरे विक्द अख उठाएगा। उन्होंने
उनकी वात काटकर स्थिर किया कि गुप्तवेश में अपने को
वीरेंद्रसिंह के साथ आए हुए गोड़ीय सामत वतलाकर मय
लोग नगर में प्रवेश कर और नरिसहदत्त अधिकाश सेना लेकर
नगर के बाहर रहे। केवल दस सहस्र सेना उत्सव में सिम्मलित होने के लिए नगर में प्रवेश करे।

वीरॅंद्रसिह ने गोंड से यशोववछदेव को सूचना दे वी थी कि में शीव पाटलिपुत्र आऊँगा इससे उनके आने पर किसीको कुछ आइचर्य न हुआ। वस सहस्र सेना देखकर भी किसी को कुछ सदेह न हुआ। वात यह थी कि सम्राट् के विवाह के उपछक्ष में निमत्रित भूस्वामी और सामंत लोग अपने वलवल के साथ नगर में आ रहे थे। दस सहस्र सेना एक पक्ष के भोतर नगर में पहुंच गई। अधिकांश सेना नगर के वाहर आस पास के गाँवों में इधर उधर छिप रही।

माधवगुप्त उस समय मन का खटका छोड उत्सव और. -नाचरग में डूवे थे। किसी विन्न या विपत्ति की आशंका उनके -मन में नहीं थी। वे जानते थे कि किसी प्रकार की छड़ाई भिड़ाई होने पर प्रभाकरवर्द्धन मेरी रक्षा करेंगे। प्रजा यदि विगड़ जायगी तो वे पूरी सहायता देंगे और यदि आवश्यक होगा तो स्वयं छड़ने के छिए आऍगे।

# दूसरा परिच्छेद

## चित्रा का दिन

पाटिलपुत्र नगर में आज वड़ी चहलपहल है। तोरण तोरण र मंगल वाद्य बज रहे हैं। राजपथ रंग विरंग की पताकाओं और फूलपत्तों से सजाया गया है। दल के दल नागरिक रंग विरंग और विचित्र विचित्र वस्त्र पहने ढोल, झॉझ आदि बजाते और गाते निकल रहे हैं। पहर पहर भर पर नगर में तुमुल शख्विन हो रही है। पौरांगनाएँ उपर से लावा और खेत पुष्प वरसा रही हैं। धूप के सुगंधित धुएँ से छाए हुए मंदिरों, में से नगाड़ों और घंटो की ध्विन आ रही है। आज सम्राट्माधवगुप्त का विवाह है।

दो पहर के समय एक वर्मावृत पुरुष प्रधान राजपथ पकड़े राजप्रासाद की ओर जा रहा है। उसे देख मद्य से मतवाला एक नागरिक वोल उठा "यह देखो! गौड़ की सेना वर्म्म से ढकी हुई विवाह में जा रही है"। उसकी वात पर उसके साथी

तालियाँ पीट पीट कर हँसने लगे। मैनिक उसकी ओर फिर कर उससे पूछने लगा ''राजभवन का यही मार्ग है ?'' नागरिक बोला "हॉं। सीवे उत्तर चले जाओ"। मैनिक वढ हो रहा था कि इतने में वह नागरिक बोल उठा "भाई। वे चित्रादेशी कोन है १" दूसरे नागरिक ने कहा "अरे. तृ नहीं जानता। वहीं मंडलागढ के तक्षदत्त की कन्या "। <sup>(4</sup>कोन १ वहीं जिसके साथ युवराज जजाक के विवाह की वातचीत थी १"

सोनिक ठिठक कर खड़ा हो गया और पृछने लगा "चित्रा-देवी का क्या हुआ १" नागरिक ने कहा "तुम नगर में कव आए हो १ चित्रादेवी के साथही तो सम्राट् माधवगुत्र कार्र विवाह है, तुम क्या अव तक नहीं जानते १" सैनिक के सिर मे चक्कर सा आ गया, वह गिरते गिरते वचा। पहले नागरिक ने कहा "गोंड का वीर तो यहीं गिर रहा है"। दूसरा नागरिक वोला "भाई, निमत्रण हैं। विना पैसा कोडी के चोखा मद्य मिला, चढ़ा लिया"। सैनिक ने उनकी वात न सुनी। वह मतवाले के समान चलते चलते सडक से लगी हुई एक वावली के किनारे बैठ गया। जान पडता है कि उसे तन मन की सुध न रही।

हिन तो बीत गया, सध्या हो चली, पर वह सैनिक वहरू से न उठा। उसे मद में चूर समम कोई उसके पास न गया। रात का पहला पहर वीता। प्रासाद मे वडी धूम धाम

भौर वाजे गाजे के साथ सम्राट् का विवाह हो गया। उसके मिछे सैनिक को चेत हुआ। उसने शरीर पर से वर्म्म उतार- कर वावली में फेंक दिया और एक दूकान से श्वेत वस्न मोल लिया। वावली के किनारे एक घने पेड़ की छाया के नीचे अँघेरे ही में वैठे वैठे उसने अपना वेश बदला और फिर प्रासाद की ओर चलने लगा।

प्रासाद में घुसकर वह भीड़ में मिछ गया और धीरे धीरे अंत:पुर की ओर वढ़ा। उसने एक ऐसा मार्ग पकड़ा जिसे और छोग नहीं जानते थे। इस प्रकार वह नए प्रासाद के अंत:पुर के दूसरे खंड में जा पहुँचा। उत्सव के आमोद प्रमोद में उन्मत्त कियों और अंत:पुररिक्षयों ने उसे न देखा। गंगाद्वार के पास प्रासाद के जिस भाग के नीचे से गंगाजी बहती थीं सैनिक उसी भाग के दूसरे खंड की छत पर चढ़कर अंघेरे में छिप रहा। अंत:पुर के उस भाग में उस समय सन्नाटा था, कोई कहीं नहीं दिखाई देता था। उज्वल चॉदनी छिटकी हुई थी। कभी कभी विवाहोत्सव का कोलाहल वहाँ तक पहुँचकर गहरे सन्नाट में मंग डाल देता था।

एक युवती अंतःपुर के एक भवन से निकलकर छत पर आ खड़ी हुई। युवती की अवस्था अभी वहुत थोड़ी थी, दूर से देखने से वह बालिका जान पड़ती थी। उसका सौदृर्य अनुपम था। उसके सर्वांग में वहुमूल्य रत्नालंकार थे जो निर्मल चॉदनी पड़ने से जगमगा उठे। उसके केश छूटे हुए थे।

રય

छिटक गई। चित्रादेवी ने देखा कि पुरुष सुंदर गौर वर्ण है, छंवे छंवे पिंगछ केश उच्णीप से छूटकर वायु के झोंकों से इधर उधर छहरा रहे हैं। देखते ही वह कुछ कहती हुई चिल्ला उठी। पुरुष ने उसके निकट आकर कहा "कोई डर नहीं है, चित्रा! मैं मनुष्य ही हूं, प्रेत होकर नहीं आया हूं"।

भय, विस्मय और हृदय की दारुण यत्रणा से चित्रा देवी का जी घुटने लगा। बड़ी कठिनता से अपने को सँभालकर उन्होंने कहा "तुम—कुमार—शशांक—"।

पुरुष ने कुछ हॅसकर कहा "पट्टमहादेवि ! मैं वही हूँ; वहीं शशांक हूँ। कभी कुमार भी कहछाता था, पर तुम्हारा वाल्य सखा था"।

"युवराज-तुम-"।

"हॉ, चित्रा! में ही हूं। तुमने छौटने के छिए कहा था इसीसे आया हूं। मेरी वात तो रह गई"। चित्रादेवी घुटने टेककर बैठ गई और रोते रोते बोछी "युवराज—युवराज— क्षमा करो—"।

"क्षमा किस वात की, चित्रा ? तुमने कहा था इसीसे आया हूँ। वाल्यसखी की वात रखने के लिए मरा हुआ भी जी उठा है। क्षमा किस वात की चित्रा ?"

'युवराज, एक वार और क्षमा करो, वस एक बार। ज जाने कितनी वार क्षमा किया है, एक बार और क्षमा करो"।

"क्षमा केसी, चित्रा ? नगर में सुना कि तुम्हारा विवाह है;

महादेव के त्रिशूलध्वज से सुझोभित मंदिर चारों ओर आकाश से वातें करने लगे। अत्याचार-पीडित प्रजा देश में धीरे धीरे लौटने लगी। मगध और तीरमुक्ति की भूमि फिर धनधान्य से पूर्ण हुई। अनेक-सामंतचक्र-सेवित महाराजाधिराज परमभट्टारक प्रथम चंद्रगुप्त के वाहुवल से मगध की राजलक्ष्मी ने गुप्तवंश में आश्रय लिया।"

वृद्ध जब तक छड़ाई भिड़ाई की वात कहता रहा तब तक वालक एकाप्रचित्त होकर सुनता रहा। उसके उपरांत वृद्ध का कठावर सुनते सुनते वालक को झपकी आने लगी। उसी सीड़ में पड़े हुए बिस्तर के उपर मगध का युवराज सो गया। श्रोता वहुत देर से सो रहा है वृद्ध को इसकी कुछ भी खबर नहीं थी। वह विना रुके हुए अपनी कथा कहता जाता था-

"पूरी आयु भोग कर यथासमय सम्राट् प्रथम चंद्रगुप्त ने गंगालाभ किया। कुल की रीति के अनुसार पट्टमहिपी लिच्छ-विराजकन्या कुमारदेवी स्वामी की सहगामिनी हुई। गुप्तवंश के मध्याहमार्जंड परम प्रतापी महाराजाधिराज समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र के सिंहासन पर सुशोभित हुए"। इतने में पास के घर से कोई आता दिखाई पड़ा। वृद्ध को उसके पेरो की कुछ भी आहट न मिली। वह व्यक्ति सहसा कोठरी में आ पहुँचा। देखने से ही वह कोई बहुत बड़ा आद्मी जान पड़ता था। पहरावा तो उसका साधारण ही था—धोती के ऊपर महीन उत्तरीय अंग पर पड़ा था। किंतु पेर के जोड़े जड़ाऊ थे—उनमें रहा और मोती टॅके

वस विवाह का उत्सव देराने के लिए में भी चला आया—' चित्रादेवी रोते रोते शशाक के पेर पकड़ने जा रही थीं, पर दे दो हाथ पीछ हटकर कहने लगे ''छि छि' चित्रा! यह क्या। करती हो ? तुम मेरे छोटे भाई की स्त्री हो, मुझे छूना मत। आज तुम मगध की पट्टमहादेवो हो, एक भिखारी के पेरों पर पड़ना क्या तुम्हे शोभा देता है ? स्टो! वाल्यवधु का कुशल समाचार पृछो—''।

"युवराज ' मैंने अपनी इच्छा से विवाह नहीं किया है। मैं कभी ऐसा कर सकती थी ? तुम्हें विश्वास है ?"

'विश्वास करने की इच्छा तो नहीं होती। किंतु, चित्रा! अव तुम मावव की अकलक्ष्मी हो, अव तुम मेरी नहीं हो। तुम्हारा कोई दोप नहीं, दोप मेरा है—मेरे भाग्य का है"।

चित्रावेधी उठ खर्डी हुइ। छ वर्ष पर आज दोनों एक दूसरे के सामने हुए हैं। चॉटनी में हूवा हुआ जगत् स्थिर और सन्नाटे में था। झलकते हुए आकाश में वाटल के छोटे छोटे टुकड़े वेग से दौड़े जा रहे थे। उत्सव का रंग अब धीमा पड़ गया है, कलरव मद हो गया है, वीपमाला बुझा चाहती है। चित्रादेवी ने कहा "कुमार! मेरी वात मानो। मुझे एक वार और क्षमा करो। मैं तक्षदत्त की वेटी हूँ, मेरी वात पर विश्वास करो"।

"विश्वास करता हूँ तभी न आया हूँ, चित्रा! नहीं तो क्यों आता ? मैं क्षमा क्या करूँ। तुम रमणी हो, अनुपम

### [ इ७इ ]

ह्पवती हो। तुमने यदि विना ठौर ठिकाने के मनुष्य का ज्यर्थ आसरा न देख एक राजराजेक्वर के गले में दरमाला डाली तो इसमें बुरा क्या किया ?"

"युवराज ! तुमने क्या मुझे ऐसी वैसी ही समझ रखा है ?"

"ऐसी वैसी नहीं समझता था, तभी न यह फल-"।

"वस, युवराज ! क्षमा करो । मैंने अपनी इच्छा से विवाह नहीं किया है।

"विवाह भी कहीं बाँधकर हुआ है, चित्रा ?"

"महादेवी ने वलपूर्वक मेरा विवाह करा दिया।"

"सुनो महादेवि! अब तुम भी महादेवी हो, बालिका नहीं हो, युवती हो, किसीका हृदय भी कभी कोई वल करके छीन सकता है ? नश्वर शरीर पर वल चल सकता है, पर वल से क्या किसीका मन वश में हो सकता है ?"

'अब एक बार और क्षमा करो, युवराज !"

'क्षमा तो मैं कर चुका हूँ, चित्रा! यदि क्षमा न करता तो देखने दिखाने न आता"।

"तव फिर ?" I

''तव फिर क्या, चित्रा ?"

"एक वार और—"

"अव हो नहीं सकता, चित्रा ?"

''मैंने—मैंने सुना—युवराज! मेरा कोई अपराघ नहीं है।"

''छि: चित्रा ! तुम तक्षदत्त की कन्या हो, तुम गुप्तकुल की

वधू हो, तुम्हारे मुँह से ऐसी बात नहीं मोहती। कोई मामान्य क्षत्रियवध् यदि आचारश्रष्ट हो जाय तो हो जाय, पर तुम तक्षदत्त की कन्या हो, महासेनगुप्त की पुत्रवद्य हो, मगय की राजराजेक्वरी हो— तुम्हारे लिए ऐसी बात उचित नहीं हैं"।

''तब फिर''

"तत्र फिर क्या १ में अपनी वात रखने के लिए तुम्हारे पास आया । वात अब पूरी हो गई। अब हे देवि । बाबाक को भूल जाओ, समझ लो कि जगांक सचमुच मर गया। मैं जल के बुलबुले के समान अनत जलराग्नि में मिल जाऊँगा, इस अपार जगत मे कोई मुझे हॅंढ़े न पाएगा। आशीर्वाट करता हूँ कि तुम सुख से रहो। अब बड़े मुख से में मरने जाता हूँ, मन में कोई दुख नहीं है। दूर देश में ज्ञानशून्य होकर मैंने इतने दिन अज्ञातवास किया, जब ज्ञान हुआ तव सुना कि पिताजी नहीं है, फिर भी टोड़ा दोडा में पाटलिपुत्र आया। क्योंकि जानती हो, चित्रा! मन मे वडी भारी आज्ञा लिए हुए था कि तुम्हे देखूँगा तव कितना मुखी हूँगा। सोचता था कि तुम वैसे ही दौड़ी दौड़ी मेरे पाम आओगी, तुम्हारी हॅसी से संसार खिल उठेगा, तुम्हे लेकर मे अपना सब दु.ख शोक भूल जाऊँगा। देखो चित्रा। इस चॉदनी मे वाळ् का मैदान कैसा सुंदर लगता है। इसमे तुम्हारे साथ कितनी बार खेलने निकला हूँ—अब मै तुम्हे खेलते नहीं देखूँगा। चित्रा। देखो, वही तुम्हारी फुलवारी है। तुम्हारी

समझकर उसकी मैं कितनी सेवा, किनता यह करता था। चित्रा! उस दिन की वात का स्मरण है जिस दिन लितका महले पहल आई थी। उसे फूल तोड़कर दिया था इसपर उम कितनी कठी थी!"

"आज आनंद के दिन मैं भी थोड़ा आनंद करने आ गया, चित्रा! अब और तुम्हारा सिर न दुखाऊँगा। बात देकर गया था, बही पूरी करने आ गया। अच्छा, अब जाओ। श्रांक को भूछ जाओ, बाल्यकाछ की स्मृति दूर करो, आशीर्वाद करता हूँ"।

"युवराज।"

''चित्रा !"

''और एक वार पुकारो''।

"क्या कहकर पुकारूँ, चित्रा ?"

"जो कहकर पुकारा करते थे"।

"चित्रा, चित्रे, चित्री, चित्रिता, चिती। अब और माया न बढ़ाऊँगा, तुम जाओ।"

"कहाँ जाऊँ, युवराज ?"

''अपनी सेजं पर"।

'यही तो मेरी सेज है"।

"छि: चित्रा ! ऐसी वात मुँह से न निकालो । अव मैं जाता हूँ । तुम अपने को सँभालो ।"

युवराज कई पग हटे। चित्रादेवी उनकी ओर एकटक

#### [ 308 ]

देखकर बोली "युवराज, शशाक ! तो क्या अब बिटा है ?" । भरे हुए गले से शशाक ने उत्तर दिया "हॉ, चित्रा ! मब दिन के लिए बिटा ।"

देखते देखते नीचे गगा में किमी भारी वम्तु के गिरने का शब्द हुआ। शशांक ने पीछे फिरकर देगा कि छन पर कोई नहीं है। गगा के जल में मंडल मा व्यक्त फेल रहा है, वीच में सहस्त्रों चुलचुले डठ रहे हैं। महाराज शशांक की ऑखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वे भी छत पर से गंगा में कृद पडे।

ईशान कोण पर बाटल चढ़ रहे थे। देखते देखते वे चारों ओर बिर आए। वर्षा होने लगी। जगत् अंधकार में मग्न हो गया।

## तीसरा परिच्छेद

#### पुनरुत्थान

सम्राट् माधवगुप्त उदास मन सभा मे वैठे हैं। सभासद भी उदास और सिर नीचा किए हैं। कल ही विवाह हुआ था और आज ही आमोद प्रमोद की कौमुदोरेखा पर विपाद के घने मेघ छाए हुए हैं। क्या हुआ १ पट्टमहादेवी चित्रा का विवाह की रात से ही कहीं पता नहीं है। जो कभी राजसभा में नहीं आते थे वे भी आज आए हैं। वेदी के नीचे पूर्व अमात्य हपीकेशशम्मी, महानायक यशोधवलदेव आदि वैठे हैं। स्थाण्वीश्वर का राजदूत प्रधान अमात्य के आसन पर वैठा है। सब लोग चिंतामग्न और चुपचाप हैं।

महाप्रतीहार विनयसेन सभामंडप के तोरण पर खड़े हैं। उनके पास दो चार दड़धर और प्रतीहार भी खड़े हैं। अकस्मात् विनयसेन चौंक पड़े; उन्हें जान पड़ा कि एक श्वेतपरिच्छदधारी पुरुष के साथ माधववन्मी, वसुमित्र, विद्याधरनंदी इत्यादि विद्रोही नायक सभामंडप की ओर आ रहे हैं। विनयसेन ने अच्छी तरह दृष्टि की, देखा तो सामने वीरेंद्रसिंह! वीरेंद्रसिंह ने अभिवादन के उपरांत कहा 'महाप्रतीहार! एक गौड़ीय सामंत महानायक से मिछना चाहते हैं।" विनयसेन ने विस्मित होकर पूछा ''कौन ? अरे तुम कब आए ?"

वीरेंद्र०—मैं अभी आ रहा हूं। विवाह के उत्सव पर पहुं-चने के छिए चला था, पर मार्ग में विलंब हो गया इससे कल न पहुंच सका।

इतने में श्वेतवस्त्रधारी पुरुष विनयसेन के सामने आ खड़े हुए और पूछने छगे "विनयसेन! मुझे पहचानते हो ?" विनय-सेन चिकत होकर उनके मुँह की ओर ताकते रह गए। आने-भ्वाले पुरुष ने फिर पूछा "विनयसेन! इतने ही दिनों में भूछ गए?" विनयसेन ने पूछा ''तुम—आप कौन हैं ?" पीछे से अनंतवम्मा ने उस पुरुष के सिर का उष्णीष हटा दिया। लवे लंबे बुँघराले भूरे देश पीठ और कंधो पर विग्रंग परे देखते ही विनयसेन के पर हिल गए। महाप्रतीहार धुटने देव हाथ जोडकर बोले "युवराज—महाराजाधिराज—"। शशांत्र ने विनयसेन को उठाकर गले से लगा लिया। टटधरो और द्वार पालों ने सम्राट् को देखते ही जयध्यिन की। "महाराजाधिराज की जय", "युवराज शशांक की जय" आदि शब्दों से मभाम डप कॉप उठा।

यशोधवलदेव वेठे एकामचित्त चित्रा की वान मोच रह थे। दो एक वृंद ऑसृ भी उन्होंने चुपचाप तक्षदत्त की एक मात्र कन्या के छिए गिराए। अकस्मात् शशाक का नाम सुन कर वे चौक पड़े और उठ खड़े हुए। फिर झड़द हुआ "महा-राजाधिराज की जय'', ''महाराजाधिराज शशाक की जय'। बृद्ध महानायक उन्मत्त के समान तोरण की ओर टोड पड़े। तोरण पर नगे सिर एक युवक खडा था। वह उनके पेरो पर छोट गया। वे शशाक को हृदय से लगाकर मृर्छित हो गण । हरिगुप्त, रामगुप्त और नारायणशम्मी तोरण की ओर टीड पड़े। उन्होंने देखा कि सामने शशाक खड़े है। शशांक ने सव के चरण छुए। जयध्वनि से वार वार सभामंडप गूँजने छगा। माधवगुप्त भी सिंहासन छोड उठ खड़े हुए। वीरेंद्रसिंह और विनयसेन यशोधवल की अचेत देह लेकर चले, पोछे-पीछे जञाक, नारायणशम्मी, रामगुप्त, हरिगुप्त, अनंतवस्मी और वसुमित्र सभामडप में आए। सभासद लोग अपने अपने

भासनों पर से चिकत होकर उठ खड़े हुए। सब को खड़े होते देख वृद्ध हृषीकेशशम्मा भी उठ खड़े हुए। सामने शशांक को देख वे चकपका उठे और तुरंत झपट कर उन्हें गले से लगा कहने छने 'पहचान लिया—तुम्हें पहचान लिया—तुम शशांक हो। शशांक छौट आए हैं - अरे, कोई है ? जाकर तुरंत महादेवी को बुला लाओ। मधुसूदन, नारायण, अनायों के नाथ ! धन्य हो ! तुम जो चाहे सो करो, तुम्हारी महिमा कौन जान सकता है, प्रभो ! नारायण, हरिगुप्त ! महाराजा-धिराज की बात ठीक निकली — शशांक छौट आए। दामोदर शुप्त की बात कभी झूठ हो सकती थी?" वे शशांक को बड़ी देर तक हृदय से छगाए रहे, उन्हें प्रणाम तक करने न दिया। चारों ओर जयध्वित हो रही थी, पर बहरे के कान में एक शब्द भी नहीं पड़ता था।

धीरे धोरे यशोधवल को चेत हुआ। उन्होंने खड़े होकर कहा 'हिषीकेश! नारायण! कहाँ हो भाई? शशांक आगए। महासेनगुप्त की बात पूरी हुई। महादेवी कहाँ हैं? उन्हें झट से जाकर बुला लाओ—"। वृद्ध महामंत्री की श्रवणशक्ति कुल अधिक हो पड़ी थी, वे बोल उठे 'सुना है, देखा है, यशोधवल-देव! शशांक सचमुच आगए"।

यशो० — हृषीकेश ! अब वचन का पालन करो। हृपी० — हॉ ! विलंब किस बात का है ?

दोनों वृद्धों ने माधवगुप्त का हाथ पकड़कर उन्हें सिंहा-

सन से उतारा, और वेटो के नीचे रवडा कर दिया। विना कुह्रं कहे मुने चुपचाप माधवगुप्र मगध के सिंहामन पर से उतर रहे थे। यह देख थानेश्वर का राजदूत कडकर वोला "महाराजा- धिराज! किसके कहने से सिंहामन छोड़ रहे हैं, वृदों और वावलों के १ युवराज बजाक की तो मृत्यु हो गई। आप डम सिंहा सन के एकमात्र अधिकारी है। झ्टी माया में पडकर आप अपने को न भूले"। उतना मुनते ही अनतवर्मा भूखे वाघ की तरह झपट कर वेटी पर आ पहुँचे और उन्होंने जोर से लात मारकर राजदूत को गिरा दिया।

इतने मे सभामडप के चारों ओर टंडघर लोग चिला उठें ''ह्टो, रास्ता छोडो, महादेवी आ रही हैं।'' सभासट सम्मान-' पूर्वक किनारे हट गए। माधवगुप्त वेटी के नीचे खड़े रहें। जोक से शीर्ण महादेवी उन्मत्त के समान आकर सभामडप के बीच खड़ी हो गई। थोडी देर तक शशाक के मुँह की ओर देख उन्होंने झपटकर उन्हें गोद मे भर लिया। आनट मे फूलकर जनसमृह जयध्विन करने लगा।

महादेवी के साथ गगा, छितका, तरछा, यूथिका तथा और न जाने कितनी स्त्रियाँ सभामडप में आईं। उन्हें एक किनारे खड़े होने को कहकर यशोधवछदेव बोछे ''महादेवी जी! शात हों, महाराजाधिराज को अब सिहासन पर बिठाएँ"। थाने इबर का राजदूत बड़ा विचक्षण और नीतिकुश्र था। वह पदाघात का अपमान भूछकर किर बोछ उठा ''महानायक! आप ज्ञान-

भृद्ध और नीतिकुशल हैं। घोर माया में मुग्ध होकर आप किसे सिंहासन पर विठा रहे हैं ? युवराज शशांक अब इस लोक में कहाँ हैं ? यह तो कोई धूर्त और भंड है।" विजली की तरह कड़ककर महानायक सभामंडप को कॅपाते हुए वोले "सुनो, दूत ! तुम अवध्य हो, नहीं तो इसी क्षण घड़ से तुम्हारा सिर अलग कर देता। मुझे इस संसार में आए नव्वे वर्ष हो गए। कौन धूर्त्त है, कौन प्रतारक है यह सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम अपने को सच्चे सम्राट् के सामने समझो और झटपट अभिवादन करो। धूर्त कौन है, पुत्र की माता से पूछो । हृषीकेशशम्मां, नारायणशम्मां, रामगुप्त, ह्रिगुप्त, ्रेरिवराप्त आदि पुराने राजपुरुषों से पूछो। थोड़ा सोचो तो कि अनंतवम्मी, वसुमित्र, माधववम्मी, आदि विद्रोही नायक किसके साथ पाटलिपुत्र आए हैं ? अब व्यर्थ वकवाद न करो, चुप रहो।"

हंसवेग चुप। हृषीकेशशम्मा और यशोधवळदेव ने हाथ पकड़कर शशांक को सिंहासन के ऊपर विठाया। पौरांगनाएँ मंगळगीत गाने लगीं। एकत्र जन समृह की जयध्विन आकाश में गूँजने लगी। महादेवी की आज्ञा से एक परिचारिका सोने के कटोरे में दही, चंदन, दूवी और अक्षत ले आई। ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया, बड़े वूढ़े अमात्यों ने नए सम्राट् को आशीर्वीद दिया। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए तब विनयसेन ने सिंहासन के पास जाकर अभिवादन थे। घर में आकर उसने सोते हुए बालक और लेटे हुए वृद्ध को देखा। देखते ही उसने ऊँचे स्वर से मह को पुकार कर कहा "यदुभह। पागलों की तरह क्या वक रहे हो ?" कठस्वर सुनते ही वृद्ध चौंककर उठ खड़ा हुआ। आनेवाले को देखते ही वृद्ध का चेहरा सूख गया। वह ठक सा रह गया। आनेवाले पुरुष ने कहा "तुमसे मैं न जाने कितनी वार कह चुका कि कुमार के सामने चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त का नाम न लिया करो। तुम अभी शशांक से क्या कह रहे थे? कई वार मैंने तुम्हें समुद्रगुप्त का नाम लेते सुना"। वृद्ध के मुँह से एक बात न निकली। वह उरकर दीवार की ओर सरक गया।

आगंतुक पुरुप के ऊँचे स्वर से बालक की नींद टूट गई। वह उसे सामने देख घवरा कर उठ खड़ा हुआ। आगतुक ने पृछा 'शशाक। तुम इस जीर्ण कोठरी मे क्या करते थे ?" वालक सिर नीचा किए खड़ा रहा, कुछ उत्तर न दे सका। आगंतुक वृद्ध की ओर फिर कर बोला "यहु। तुम अब वहुत युड्डे हुए, तुम्हारी बुद्धि सिठया गई है, तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रह गया है। तुम मेरे आदेश के विरुद्ध वेधड़क कुमार को बुरी शिक्षा दे रहे थे। यदि तुम्हें फिर कभी समुद्रगुप्त का नाम मुँह पर लाते सुना तो समझ रखना कि तुम्हारा सिर मुँडा कर तुम्हें नगर के वाहर कर दूँगा"। फिर कुमार की ओर फिर कर कहा "देखो शशांक। तुम कमी

आँख भर देख लूँ। शशांक सिंहासनपर वैठ गए। उन्हें देखकर वृद्ध बोला "भैया ! एक बार अपना पूर्णरूप दिखलाओ— छत्र, चॅवर, दुइ। विनयसेन ने गरुडव्वज लाकर शशांक के हाथ में दे दिया। यशोधवलदेव की आज्ञा से माधवगुप्त छत्र ढेकर सिंहासन के पास खड़े हुए। रामगुप्त के दोनों पुत्र चॅवर लेकर ढारने लगे। यह दृश्य देख वृद्ध की आँखें दमक उठीं। उसने खड़ के स्थान पर अपनी लाठी को ही मस्तक से लगाकर सामरिक प्रथा के अनुसार अभिवादन किया। इसके पीछे वह थककर गिर पड़ा। उसकी यह अवस्था देख सम्राट झट सिहासन से उतरकर उसके पास आए। बद्ध शशांक की गोद में सिर डाले पड़ा रहा। थोड़ी देर में वह वोला "भैया ! एक बार और, एक वार और तो पुकारो"। शशांक वृद्ध के शरीर पर हाथ फेर वोले "दादा ! दादा ! क्या है ?" वृद्ध हृपीकेशशम्मा आसन से उठकर ऊँचे स्वर से वोले ''है क्या, महाराज १ छझ अब चले । वैकुंठ में महाराजाधिराज महासेनगुप्त की सेवा के लिए चले। अनायों के नाथ, दुष्टों के दर्पहारी, मधुसूदन ! मृढ़ जीव को अच्छी गति दो। भाई ! सव लोग एक वार भगवान की जय वोलो"। हरिध्विन से सभामंडप गूँज उठा। छह का अंतकाल समझ सम्राट् ने पुकारकर कहा "लझ, दादा! एक बार राम राम करो, कहो-राम-राम-"। वृद्ध क्षीण कंठ से वोला 'राम-राम"। बोली वंद हो गई, दो एक वार ऑखों की पुतलियाँ उत्पर

### [ 358 ]

नीचे हिलीं । देखते देखते लहा ने परलोक की यात्रा की । प्रभुभक्त सेवक अब तक स्वामी के वियोग में इसी आजा परें दिन काट रहा था, आज चल बसा । सम्राट् हाय मारकर रोते रोते उसके प्राणहीन शरीर पर गिर पडे ।

# चौथा परिच्छेद

#### नरसिंहगुप्त का पक्ष

सध्या के पीछे सम्राट् चित्रसारी मे विश्राम कर रहे हैं। हिप छावण्य से भरी तहणी नर्त्तिक्यों नाच गाकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही है। कितु नए सम्राट् उदास है, उनके मुँह पर चिता का भाव झलक रहा है। वेखने से जान पडता है कि सगीत की व्यक्ति उनके कानों मे नहीं पड रही है, नर्त्तिक्यों के हावभाव की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। इश्लांक का जी आज न जाने किधर उड़ा हुआ है। उनका मन नाच रग, राजकाज सब कुछ भूछ कभी चाँदनी में चमकते हुए नए प्रासाद के अत'पुर में इधर उधर भटकता है, कभी गंगा की धवछ धारा के भीतर किसीको ढूँढता फिरता है।

उनके पीछे वसुमित्र, माधववम्मी और अनतवम्मी वैठे हैं। वे भी उदास और खिन्न हैं। चित्रसारी के द्वार पर महा- प्रतीहार विनयसेन दंड पर भार दिए खड़े हैं। एक दंडधर ने आकर उनके कान में धीरे से न जाने क्या कहा। विनयसेन घवराए हुए घर के भीतर गए। शशांक उसी प्रकार गहरी चिंता में हुवे थे, विनयसेन पर उनकी दृष्टि न पड़ी। महाप्रतीहार सहमते सहमते बोले "महाराजाधिराज! नरसिंहदत्त आए हैं"। शशांक नरसिंह का नाम सुनते ही चौंककर बोल उठे 'क्या कहा? नरसिंह आए हैं। अच्छी वात है, मैं उन्हींका आसरा देख रहा था। उन्हें यहीं ले आओ"। महाप्रतीहार अभिवादन करके चले गए।

पछि से वसुमित्र ने उठकर कहा "महाराजाधिराज ! महानायक नरसिंहदत्त ने चित्रादेवी की मृत्यु का समाचार अवश्य पाया होगा। उनसे मिलने पर महाराज को और दु:ख होगा"। वसुमित्र की बात काटकर शशांक ने कहा "नहीं, वसुमित्र, नरसिंह को यहीं आने दो। चित्रा अब नहीं है यह वात वे अवश्य सुन चुके होंगे। एक प्रकार से चित्रा की मृत्यु का कारण मैं ही हूं। हृद्य की भरी हुई वेदना से उन्हें जो कुछ कहना हो कह डालें। इससे मेरा जी बहुत कुछ हलका होगा"। वसुमित्र चुप होकर अपने आसन पर जा बैठे। अनंतवम्मी उठकर द्वार के पास जा खड़े हुए।

थोड़ी ही देर में महाप्रतीहार विनयसेन नरसिंहदृत्त को लेकर छौट आए। नरसिंहदृत्त ने अपने शरीर पर से वर्म्म तक न उतारा था। उनपर धूल पड़ी हुई थी, बाल भी बिखरे २५

नरसिंह! ज्ञान रहते में चित्रा को छोड़कर गंगा की धारा से वाहर नहीं निकला। मेरे अचेत हो जाने पर गंगा की तरंगों ने मुझे किनारे फेंक दिया"।

नाच-गाना वंद हो गया। वसुमित्र का संकेत पाकर नर्त्तिक्यों और गवैयों का दल चित्रसारी से निकलकर नौ दो ग्यारह हुआ। वहाँ सन्नाटा छा गया। नरसिंह किर धीरे धीरे बोलने लगे ' शशांक ! तुम उतनी रात वीते चुपचाप चोरों की तरह अंतःपुर के कोने में चित्रा से मिलने क्यों गए ? दिन को क्या तुम चित्रा से नहीं मिल सकते थे ?"

"सुनो, नरसिंह! सोचा था कि एक बार एकांत में जा उसे देख आऊँगा, फिर चला आऊँगा, फिर कभी न देखुंगा। तव तक पाटलिपुत्रवाले यही जानते थे कि शशांक मर गया है। मैंने सोचा था कि उसे देखकर मैं सचमुच ही मर जाऊँगा। जिस समय मैंने सुना कि आज उसका विवाह है, आज वह मगध की राजराजेश्वरी होगी उसी समय मेरी राज्य की आकांक्षा, जीने की आकांक्षा सव दूर हो गई। युद्धयात्रा के पहले मैंने चित्रा के सामने शपथ खाई थी कि में छौटकर आऊँगा—इसी सगध में, इसी पाटिलपुत्र नगर में फिर आकर मिल्रुंगा। इसीलिए एक वार और देखने दिखाने कि लिए मैं अंत:पुर में रात को ही पहुँचा। बाल्य, किशोर और युवावस्था की सब वातों को भूल जब वह माधव की अंक-रुक्ष्मी हुई तव मैंने विचारा कि अब एक क्षण भी यहाँ रहकर

से हट सा गया, मुझे कुछ सुध वुध न रह गई। उसके पीछे

"जब चेत हुआ तब देखा कि रात का सन्नाटा छाया हुआ है। उत्सव का कोलाहल धीमा पड़ गया है। विवाह उस समय हो चुका था। तब मेरे जी में आया कि एक बार जाकर चित्रा को देख आऊँ—वस एक ही बार—फिर उसके पीछे जल के बुलबुले के समान संसार-सागर में विलीन हो जाऊँ। माधव सुख से राज्य करें, चित्रा के सुख के विचार से मैं माधव का कंटक न रहूँगा"।

"जाकर देखा था ? उसने क्या कहा ?"

नरसिंह की आँखों में ऑसू नहीं थे। उनका खर वादल की गरज की तरह गंभीर हो गया था। शशांक हवा के झोंकों से हिलते हुए पद्मपत्र के समान कॉप रहे थे। शशांक कहने लगे "वह वार वार यही कहती थी कि, युवराज, क्षमा करो, मैंने अपनी इच्छा से विवाह नहीं किया है। जब अंत में वह मेरा पैर पकड़ने चली तब मैंने उसे दुतकार दिया। मैं समझा कि अब वह मेरी चित्रा नहीं है, वह माधवगुप्त की पत्री है। नरसिंह! चित्रा मेरे छोटे भाई की छी थी। वह वार वार मुझसे क्षमा मॉगती थी और मैं उसकी हॅसी करता था, उसपर व्यंग्य छोड़ता था। वह वार वार मेरा पैर पकड़ने दौड़ती थी, क्षमा चाहती थी। पर मैं क्षमा क्या करता? शास्त्र के दढ़ वॅधन ने उसे माधव के साथ वॉध दिया था, उसे छू

नाना तक मेरे छिए पाप था। मेरे और उमके वीन शास्त्र और छोकाचार का भारी ट्यववान आ पड़ा था। उसे अविक हुन्मी करना ठीक न समझ में चट लोट पड़ा। चित्रा से मन दिन के िए मे विदा हुआ। वो पेर भी आगे न रने थे कि किसी भारी वस्तु के जल में गिरने का शन्त्र कान में पड़ा। उल्टन कर देखा तो चित्रा कही नहीं है। नरिसह । चित्रा की हता मैंने ही की हैं, मुझे मारो। दारुण यत्रणा से मुसे मुक्त करो। नरसिंह। तुम मेरे वाल्यससा हो। उस समय मित्र का कार्य करो । अत्र इस वेटना का भार हृद्य नहीं सह सकता। तलकार स्वीचो, मेरा हृत्य वितीर्ण करो। उसे हूँड-कर कहीं न पाया, वह अय नदी है, पर में जीता हूँ, सिंहा-सन पर वैठा राज्य का स्वाग भरता हूँ । पर भीतर गहरी न्वाला है, असद्य यत्रणा है। सच कहता हूँ, असदा और अपार ज्याला है। हन्य जल रहा तै, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है"।

शशाक वैठने लगे, अनतवम्मी दौड़कर न थाम लेते तो वे भूमि पर गिर पडते। नरसिहदत्त पत्थर की अचल मूर्ति के समान खड़े रहे। आधा दृड इसी दृशा मे चीत गया। उसके पीछे नरसिंह ने धीरे से पुकारा "शशांक !"

"युवराज । जुम अब महाराजाधिराज हो, अपना राज-पाट भोगो। नरसिंह के छिए तो अब संसार सूना है। पितृ-

हीना वालिका को लेकर मंडला छोड़कर तुम्हारे पिता के वहाँ आश्रय लिया था। सोचा था कि कभी दिन फिरेंगे और वह राजराजेश्वरी होगी तव सव को लेकर मंडला जाऊँगा। पर वह चल वसी। उसे छोड़ मेरा कहीं कोई नहीं था। मेरी वह छोटी बहिन अब नहीं है। अब मंडला में नरसिंह के लिए स्थान नहीं है। सिंहदत्त का दुर्ग अब तक्षदत्त के पुत्र के योग्य नहीं है। अब मुझे मंडला न चाहिए। शशांक ! अव मैं विदा चाहता हूँ, अब इस पाटिछपुत्र में एक क्षण नहीं रह सकता। यह विशाल नगर, यह राजप्रासाद मुझे चित्रामय 'दिखाई पड़ता है। यहाँ अब और नहीं ठहर सकता। तुम्हारे रकार्घ्य के छिए मैं अपना जीवन दे चुका हूँ, जब कभी कोई संकट का समय आएगा तब नरसिंह को अपने पास पाओगे"।

इतना कहकर नरसिंहदत्त वायु वेग से कोठरी के वाहर निकल गए। शशांक मूर्त्ति के समान भूमि पर वैठे रह गए। इधर अकेले मत आया करो। यह बुड़ा हुआ, अभी यहाँ कोई साँप निकले या वाघ आ जाय तो वह तुम्हें नहीं बचा नकता।" वालक के कानो-तक पहुँचते हुए विशाल नेत्रों में वल भर आया। वह सिर नीचा किए चुपचाप कोठरी के बाहर निकला। छुछ दूर पर दूसरे घर में लह खड़ा था। उसने शंहकर छुमार को गोद में उटा लिया और वाहर ले चला। बालक युद्ध सैनिक की गोद में मुँह छिपाए सिमकता जाता था।

कोई दु.सवाद पाकर सम्राट् महासेनगुप्त व्ययता के साय प्रासाद के ऑगन में टहल रहे थे। धीरे धीरे वे नए शासाद से इस पुराने प्रासाद की ओर वढ़ आए। जिस गेठरी में चढुभट्ट रहता था उसकी ओर सम्राट् क्या कोई एजपुरुप भी कभी नहीं जाता था। इसीसे यदुभट्ट निश्चित ोकर कुमार को वह कथा सुना रहा था जिसका निपेध था। भागंतुक पुरुष सम्राट् महासेनगुप्त थे, इसे वताने की अव <sup>शावस्यकता नहीं । वहुत दिन हुए सम्राट् ने मध्यदेश के एक</sup> योतिपी के सुँह से सुना था कि श्रशॉक के हाथ से ही प्रराज्य नष्ट होगा और पाटलिपुत्र पर नाती के वंशवालों का <sup>ाधिकार</sup> होगा । तभी से वृद्ध सम्राट् ने भाटों और चारणों ो गुप्तवंश के छप्त गौरव की कथा, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ा चरित, कुमार के आगे कहने का निपेध कर दिया था। मार के चले जाने पर सम्राट् फिर चिंता में पड़ गए। वे

### पाँचवाँ परिच्छेद

#### भाग्य का पकटा

पुराने मदिर के भुडेंहरे में कुशामन पर विठे महास्थविर बुद्धघोष और मबस्यविर बधुगुप्त वातचोत कर रहे हैं। भाग्यचक के अद्भुत फेर से वे आज कल हारे हुए है। जिस समय वे यह समझ रहे थे कि अब बीद्रमध निष्कटक हो गया, बीद्रराज्य की नींव अब इड हो गई उसी समय उन्होंने देखा कि बोदसय ! पर भारी विपत्ति आया चाहती है, वीद्धराज्य की आजा मिट्टी में मिला चाहती है। जिस दिन शशांक ने सभामडप मे प्रकट होकर माधवगुप्त को सिहासन से उतारा उसी दिन हसवेग माधवगुप्त को छेकर पाटलिपुत्र से चलता हुआ। बुद्धघोप भी उस समय राजसभा मे उपस्थित थे। वे भी सभा छोडकर भागे, पर नगर मे वने रहे। वे जानते थे कि पाटिलपुत्र के अधिकाश निवासी बौद्ध है इससे शशांक मुझपर। सहसा कोई अत्याचार करने का साहस न कर सकेंगे। वधुगुप्त उस दिन राजसभा में नहीं गए थे।

माधवगुप्त के राजत्वकाल में हंसवेग की मत्रणा के अनुसार यशोधवलदेव के हाथ से सब अधिकार ले लिए गए थे। उस समय वधुगुप्त भी कभी कभी राजसभा में आकर बैठते

थे, पर डर के मारे यशोधवल के सामने कभी नहीं होते थे। अकस्मात् भाग्य ने पलटा खाया। कहाँ तो राज्य में उनकी इतनी चलती थी, उनकी मंत्रणा के अनुसार कार्य्य होते थे कहाँ वे आज फिर डरे छिपे अपराधियों की दशा को प्राप्त हो गए। स्थाण्वीश्वर के सम्राट् प्रभाकरवर्द्धन किन रोग से पीड़ित चारपाई पर पड़े थे। उनके जेठे पुत्र पंचनद में हूणों का आक्रमण रोक रहे थे। शशांक के सिंहासन प्राप्त करने के दूसरे ही दिन बुद्धघोष और बंधुगुप्त मागने की सलाह कर रहे थे। बंधुगुप्त ने पूछा "अव क्या उपाय है ?"

बुद्धः — वस एक भगवान् शाक्यसिंह का भरोसा है — ये धर्मो हेतुप्रभवा हेतुस्तेपां तथागतोऽवदत्।

तेषां च यो निरोध

एवं वादी महाश्रमणः ॥

वंधु - इस समय अपना सूत्रपिटक रखो। धम कर्म की वात इस समय नहीं सुहाती है।

बुद्धः —संघरधविर ! तुम सदा धर्मशून्य रहे । अव तो त्रिरत का आश्रय ग्रहण करो ।

वंधु—वाप रे वाप ! त्रिरत का आश्रय तो इतने दिनों से छिए हूँ । त्रिरत क्या मुझे यशोधवळ के हाथ से वचा लेगा ?

बुद्ध - संघरथविर ! ऐहिक वातों को छोड़ परमार्थ की विता करो।

वधु०—भाई । मुझसे तो अभी ऐहिक नहीं छोड़ा जाता यह बताओं कि अप किया क्या जाय।

बुद्ध॰-गरुसेन कहाँ होगा, कुछ पह सकते हो।

बधु—इधर तो उसका कुछ भी पना न लगा। उसीने तो सब चौपट किया। वह न होता तो क्या जजाक कभी वचता? उसकी सहायना न होती तो क्या जजाक आज लोट आता? मेरे मन मे तो जाता है कि वह अब भी हम लोगों की सोज में होगा। अब भी कुछ बिगडा नहीं है, चटपट यहाँ से चल हो।

बुद्ध॰—ऐसे सकट के समय में सच को निराधार छोड़ पाटलिपुत्र से केसे भागूँ १

वधु०-तो क्या यहीं मरोगे ?

बुद्ध०-मरने से में इतना नहीं डरता।

वधु०—महास्यविर । वंधुगुप्त भी मरते से नहीं डरता, पर यशोधवल के हाथों मरना – वाप रे वाप !

बुद्ध० - तो फिर तुम भागो।

वंधु ०--- कहाँ जाऊँ १

युद्धः — सीधे महावोधि विहार मे चले जाओ, वहाँ जिनेंद्रवृद्धि होंगे।

"अच्छी वात है" कहकर वंधुगुप्त उठ खडे हुए। बुद्धघोप ने हॅसकर कहा "इसी क्षण जाओगे ?"

"इसी क्षण"।

"अच्छी बात है। भगवान् तुम्हारा मंगल करें"।

बंधुगुप्त मंदिर से निकल पड़े। वुद्धघोष अकेले बैठे रहे। आधी घड़ी भी न बीती थी कि बाहर घोड़ों की टापे सुनाई पड़ीं।

वुद्धघोष उठ खड़े हुए। इसी वीच हरिगुप्त, देशानंद और कई नगररक्षी मंदिर के भीतर घुस आए। देशानंद ने वुद्धघोष को दिखाकर कहा "यही महास्थिवर बुद्धघोप हैं"। दो नगररक्षकों ने चट महास्थिवर का हाथ पकड़ लिया। हरिगुप्त ने कहा "महास्थिवर बुद्धघोप! महाराजाधिराज की आज्ञा से राजद्रोह के अपराध में तुम वंदी किए गए।" श्रुद्धघोप ने उत्तर न दिया। रक्षक उनके हाथ बॉधकर उन्हें मंदिर के बाहर ले गए। हरिगुप्त ने पूछा "देशानंद! बंधुगुप्त कहाँ हैं ?" देशानंद ने कहा "संघाराम में होगा"। सब लोग मंदिर के बाहर हुए।

आधा दंड बीते भूइँहरे की एक गुप्त कोठरी से एक दुवला पतला बुड्ढा भिक्खु निकला और मंदिर के चारों ओर हॅद्कर मंदिर के बाहर चला। थोड़ी देर में संघरथिवर बधुगुप्त फिर मंदिर में आए और भुइँहरे में जाकर आसन मार भूमि पर रेखा खींचने लगे। आधी घड़ी के भीतर वहीं दुवला पतला भिक्खु फिर मंदिर में आने लगा पर भुइँहरे में किसीकी आहट पाकर खड़ा हो गया। मंदिर के द्वार पर मनुष्य की छाया देख बंधुगुप्त काँप उठे। लेखनी रखकर चट उठ खडे हुए और द्वार की ओर वढ़ । वृद्व भिम्तु को इसकी कुछ आहट न मिली।

वंधुगुत्र ने एक फलाग में जाकर वृद्ध का गला घर दयाया और पृछने लगे "तुम कीन ?" वृद्ध वहुत कुछ यल लगाकर छूटने का थन्न करने लगा। इस हाथापाई में उसके सिर की पगडी नीचे गिर पडी। वंधुगुत्र उल्लास से चिल्ला उठा "अच्छा। जन्नसेन। अब तो तेरा प्राण लिए बिना नहीं छोडता"।

भूग्वे वाघ की तरह संघाधितर वृद्ध शकसेन के उत्पर चढ़ वैठा। वृद्ध हाथ पेर पटकने लगा। इतने में कुछ दूर पर फिर घोडों की टाप का शब्द सुनाई पडा। वधुगुप्त पगड़ी से शकसेन के हाथ पेर वॉध चट मिटर से भाग निकला। उनके भागने के कुछ देर पीछे हिर्गुप्त ने आकर शकसेन का चंद्रन खोला। शकसेन ने कहा ''अभी, अभी वधुगुप्त भागा है"। हिर्गुप्त ने घवराकर पूछा ''कहाँ ?"

शक़ --- यह तो नहीं कह सकता। हरि --- किस ओर गया हे ? शक़ --- यह में नहीं देख सका। हरि --- कितनी देर हुई ?

शक—अभी, अभी दो चार पल भी न हुए होंगे। दोनों चट चंधुगुप्त की खोज मे वाहर निकले।

### छठा परिच्छेद

#### वोधिद्रुम का कटना

राजपुरुप चारों ओर वंधुगुप्त का पता लगाने लगे, पर वह पकड़ा न गया। एक नागरिक वंधुगुप्त को पहचानता था। उसने वंधुगुप्त को महाबोधि के पथ पर दक्षिण की ओर जाते देखा था। दो दिन पीछे राजपुरुषों को उससे पता लगा कि वंधुगुप्त नगर से भाग गया है। सुनते ही स्वयं शशांक, यशोधवलदेव, वसु-मित्र और अनंतवम्मा पाटलिपुत्र से 'महावोधि विहार' की ओर चले।

दोपहर का समय है। महाविशाल वोधिदुम नामक पीपल के पेड़ की छाया में वैठे विहारस्वामी जिनेंद्रबुद्धि और संघ-स्थिवर वंधुगुप्त वातचीत कर रहे हैं। उनके सामने ही वज्रासन था। कई भिक्खु आस पास खड़े हुए यात्रियों से वज्रासन की पूजा करा रहे थे। वोधिदुम के पीछे के महाविहार से असंख्य गंख और घंटों की ध्वनि तथा धूप की सुगंध आ रही थी। इतने में एक भिक्खु दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा 'प्रभो! विष्णुगया से एक अश्वारोही आवश्यक संवाद लेकर आया है, उसे यहाँ ले आऊँ?" जिनेंद्रबुद्धि ने सिर हिलाकर आज्ञा सूचित की। भिक्खु चला गया और थोड़ी देर में एक अश्वारोही योद्धा.

को छिए छोटा। उसने प्रणास करके जिनेद्रबृद्धि से कहा "प्रभो कुछ गुप्त सवाद है"। जिनेंद्रबृद्धि बोले "ये समस्यियर वधुगुरी है। सहासंघ की कोई वात इनसे छिपी नहीं हैं, तुस येथडक कहो"। उसने फिर प्रणास करके कहा "सम्राट् और महानायक यशोधवलदेव बहुत सी अश्वारोही सेना लेक्ट्र महावोधि की ओर आ रहे हैं। हम लोगों के गुप्तचर ने कल रात को उन्हें प्रवरिगिरिक्ष के नीचे शिविर से देग्ना था। बड़े तड़के मैं सवाद पाते ही चल पड़ा। अब वे विष्णुपटगिरि को पार कर चुके होंगे"।

इतना मुनते ही वधुगुप्त घवराकर उठ राडे हुए। यह, देख जिनेंद्रवृद्धि बोले 'सवस्थिवर! कोई डर नहीं हे, घवराओं मत। अश्वारोही को विद्या करके वे वधुगुप्त को साथ छिए महाबोधि विद्वार में गए। उस समय भी महाबोधि विद्वार के ऊपर चढ़ने के छिए दो स्थानों पर सीढियाँ थीं, उम समय भी विद्वार के दूसरे खंड में भगवान् आक्यसिंह की पत्थर की खडी मृर्ति थी। दोनों दक्षिण ओर की सीढी से चढ़कर दूसरे खड में पहुँचे और वहाँ से मुइँहरे में उतरे। वहाँ एक रक्तावरधारी भिक्खु वैठा पूजा कर रहा था। जिनेंद्रवृद्धि ने उसे वाहर जाने को कहा। उसे वहाँ से निकल जाना पडा। जिनेंद्रवृद्धि ने गर्भगृह का द्वार वद करके वधुगुप्त के हाथ में एक दीपक देकर कहा ''मैं आपको ऐसे स्थान पर ले चलकर

<sup>&</sup>amp; प्रवरगिरि=वराबर पहाड़ ।

छिपा देता हूँ जहाँ सौ वर्ष हूँढ़ता हूँढ़ता मर जाय तो भी आपके पास तक कोई नहीं पहुँच सकता। विहार के चौड़े प्राकार के वीचोवीच सुरंग है जो बोधिद्रुम के नीचे से होकर गया है"। इतना कहकर जिनेंद्रबुद्धि ने दीवार पर हाथ फेरा। हाथ रखते ही एक छोटा सा द्वार खुळ पड़ा। दोनों उसके भीतर घुसे।

रक्तांबरधारी भिक्खु गर्भगृह के द्वार पर आसन जमाए किवाड़ की ओर कान लगाए उन दोनों की वातचीत सुनता था। सुरंग बोधद्रुम और वज्रासन के नीचे नीचे गया है इतना भर उसने सुन पाया। इसके अनंतर वह बहुत देर तक वैठा रहा, पर और कोई शब्द उसे सुनाई न पड़ा। वह धीरे धीरे लोहे की सीढ़ी के सहारे मंदिर के ऊँचे शिखर पर चढ़ गया। वहाँ से उसने देखा कि दूर पर निरंजना नदी के किनारे कहत सी अश्वारोही सेना घटा के समान उमड़ती महाबोधिवहार की ओर दौड़ी चली आ रही है। यह देख वह मंदिर के शिखर पर से उतरा। उतरकर उसने देखा कि गर्भगृह का द्वार खुला है और वहाँ सन्नाटा है। वह विहार से निकलकर राजपथ पर जा खड़ा हुआ।

सुरंग का मार्ग पकड़े हुए जिनेद्रबुद्धि बंधुगुप्त के साथ भीचे उतरे। जहाँ सुरंग का अंत हुआ वहाँ छोहे का एक छोटा सा द्वार दिखाई पड़ा। उन्होंने बंधुगुप्त को उसके खोछने का ढंग बताकर कहा "आप वेखटके यहाँ छिपे रहें। महा- बोधिवहार के अध्यक्ष के अतिरिक्त और किमी को उम मुरंग को पता नहीं है। यदि किमी प्रकार किसीको उम मुरंग को पता लग जाय, ओर कोई दृंढता दूंढता यहाँ तक आने लगे तो आप चट यह लोहे का किवाड सोलकर आगे निक्ल जाडएगा। निरजना के उस पार आप निक्लेगे। वहाँ वीहड वन में होते हुए आप कुकुटपाटगिरि अपर चले जाडएगा। जिनेंद्रवृद्धि ने ऊपर आकर गुप्त द्वार वंट कर दिया और गर्भगृह के वाहर आकर उन्होंने देसा कि वहाँ कोई नहीं है। वे फिर आकर वोबिद्रुम के नीचे आसन जमाकर बेठ गए।

आधा वह बीतते वीतते कई सहम्त अश्वारोही सेना ने आकर महावोधिविहार और सघाराम को घेर छिया। सम्राट शशांक और यशोधवलदेव ने आकर विहारस्वामी जिनेद्रवृद्धि से वंधुगुप्त का पता पृछा। उन्होंने कहा "वंधुगुप्त तो इधर बहुत दिनों से नहीं दिखाई पड़े।" शशांक को उनकी वात पर विश्वास न आया। चारों ओर वंधुगुप्त की खोज हुई, पर कहीं पता न लगा। यशोधवलदेव की आज्ञा से संघाराम के एक एक भिक्खु ने बोधिद्रुम के नीचे का वज्रासन स्पर्श करके शपथ खाई कि "मैंने वधुगुप्त को नहीं देखा है"। सब भिक्खुओं ने झूठी शपथ खाई। केवल एक भिक्खु ने शपथ वाई। केवल एक भिक्खु ने शपथ नहीं खाई। यह वही रक्तांवरधारी भिक्खु था।

<sup>₩</sup> कुक्कुटपादगिरि = गुरपा पहाइ

यशोधवलदेव ने जब बंधुगुप्त का पता पूछा तब उसने कहा ''बंधुगुप्त कहाँ है यह तो मैं नहीं कह सकता, पर वे किस मार्ग से गए हैं यह मैंने सुना है"। यशोधवल ने बड़े आग्रह से पूछा ''किस मार्ग से ?" भिक्खु बोला ''सुरंग के मार्ग से"।

''सुरंग कहाँ है ?"

''वज्रासन और वोधिद्रुम के नीचें''।

क्रोध से विहारस्वामी जिनेंद्रबुद्धि का मुँह लाल हो गया; वड़ी कठिनता से अपना क्रोध रोककर उन्होंने सम्राट् से कहा "महाराजाधिराज! बोधिद्रम के नीचे कोई सुरंग नहीं है"।

शशांक—है या नहीं यह तो अभी देखा जाता है।

जिनेंद्र—सर्वनाशः, महाराज ! बोधिद्रुम पर हाथ न लगाएँ।

शशांक-क्यों, क्या होगा ?

जिनेंद्र—सृष्टि के आदि से बुद्धगण इसके नीचे बैठ बुद्धत्व प्राप्त करते आए हैं, इसका एक पत्ता छूने से भी महाराज का मंगल न होगा।

शशांक-अमंगल ही होगा न ?

सम्राट् ने कई सैनिकों को बोधिद्रुम काटने की आज्ञा दी। भिक्खु लोग रोने चिल्लाने लगे। बोधिद्रुम की डालें और टहनियाँ कट कटकर गिरने लगी। धीरे धीरे पेड़ी भी खोद डाली गई। वज्रासन का भारी पत्थर अपने स्थान से हट गया।

#### [ १६ ]

भट्ट की कोठरी से निकल इधर उधर टहलने लगे। सम्राट् केन् कोठरी से निकलते ही वृद्ध भट्ट कटे पेड की तरह बिस्तर पर अंजा पड़ा।

#### तीसरा परिच्छेद

#### पाटलिपुत्र के मार्ग पर

रोपहर को गहरी वर्षा हो गई है। आकाश अभी स्वच्छ नहीं हुआ है। सध्या होते होते गरमी बढ़ चली। पाटलिपुत्र से कुछ दूर वाराणसी की ओर जाते हुए निर्जन पथ पर धीरे वीरे अंधकार छा रहा था। पर्वतों की चोटियों और पेड़ों के सिरों पर डूवते हुए सूर्य्य की रक्ताभ किरनें अब भी कहीं कहीं झलकती हुई दिखाई देती थीं किंतु पूर्व की ओर घने काले बादलों की घटा छाई हुई थी। चौडे राजपथ पर वर्षा का जल नर्द। की तरह वह रहा था। चार जीव धीरे धीरे उस पथ पर पाटलिपुत्र की ओर आ रहे थे। सब के आगे लबी लाठी लिये एक बुड्ढा था, उसके पीछे वारह वर्ष की एक लड़की थी। सब के पीछे एक बुड्ढा गद्हा था जिसकी पीठ पर एक छोटा सा वालक वेठा था। वृद्ध चलते चलते वहुत थककर भी चुपचाप घला जाता था। पर लडको रह रहकर विश्राम की इच्छा प्रकट करती जाती थी।

नीचे मुरग निकल आया, पर उसके भीतर वधुगुप्त का कर्न पता न लगा। दिन द्ववते द्वते सुरंग के होर पर का लोहेवाली द्वार जय तोडा जाने लगा उस समय वधुगुम गगनस्पर्जा <sup>कुक्कुटपादिगिरि के पास पहुँच गण थे। जशाक और यशोधवल्टेव</sup> विफलमनोर्थ होकर पाटलिपुत्र लीट गए। इस घटना के चयाळीस वर्ष पीछे जब चीन देश से एक धर्मात्मा भिक्खु आया तत्र उससे विषयगामी भिक्खुओं ने कहा िक महाराज राज्ञाक ने धर्मद्वेप के कारण परम पवित्र वोधिदुम को कटाया था इससे पृथ्वी फट गई और वह उसके भीतर समा-कर घोर नरक में जा पड़ा। श्रंत में अशोक के वशधर पूर्णवन्मां की भक्ति और सेवा के प्रभाव से एक रात में ही बोविद्रुम किर, न्यों का त्यों हो गया। जड से क्लाड़ा हुआ दृक्ष किस प्रकार एक ही रात में बढ़कर साठ हाथ का हो गया यह बताना इस आख्यायिका का विषय नहीं, पर धर्मप्राण चीनी परिज्ञाजक ने यह कहानी ज्यां की त्यां अपने भ्रमणद्यतांत में टॉक ली।

### सातवाँ परिच्छेद

#### यशोधवल की प्रतिहिंसा

वंधुगुप्त का कहीं पता न लगा। महादंडनायक रिवगुप्त के सामने महास्थियर बुद्धघोष का विचार हुआ। महास्थिवर को राजद्रोह के अपराध में प्राणदंड की आज्ञा हुई। विचार के समय बुद्धघोष ने स्पष्ट कह दिया कि जो वौद्धधर्मावलंबी नहीं उसे बौद्ध लोग कभी राजा नहीं मान सकते। उसे सिंहासन से उतारने में, उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं है, महापुण्य है। बौद्धों के निकट प्रभाकरवर्द्धन ही देश के राजा हैं, प्रजापालक हैं, अतः राजद्रोह का अपराध मुझपर नहीं लग सकता। गंगाद्वार के सामने बुद्धघोष का कटा सिर सफेद वालू पर जा पड़ा। उत्तरापथ के बौद्धसंघ का कोई नेता न रह गया।

भागते गीद् के समान वंधुगुप्त मगध के एक स्थान से दूसरे स्थान में छिपता हुआ अंत में फिर पाटि पुत्र छीट आया। राजपुरुष उसकी खोज वाहर बाहर कर रहे थे इससे बहु समझा कि राजधानी में चलकर कुछ दिन शांति से रहूँगा। वह पाटि एप्त्र पहुँच कर उस पुराने मंदिर के गर्भगृह में रहने छगा। दिन भर तो वह उसी अधिरी कोठरी में पड़ा

रहता, रात को खाने पीने की खोज में निकलता । यंगोधवल देव की छाया उसे मदा पीछे लगी जान पड़ती थी ।

जिस पुराने मिटर के सामने तरला और जिनानंद (वसुमित्र) की मेंट हुई थी एक दिन सध्या के समय उसके पास दो अश्वारोही घृम रहे थे। दोनों अश्वारोही घीरे वीरे पुराने मिदर की ओर वह रहे थे और वीरे घीरे वातचीत करते जाते थे। मिटर की ओर से एक पिथक उनकी ओर चला आ रहा था। वह उन दोनों को देग्यते ही जगल में छिप गया। एक अश्वारोही बोला "आर्ट्य! बधुगुप्त का कोई पता न लगा"। दूसरा बोला 'पुत्र। कीर्त्तिधवल की हत्या का बदला लिए बिना में महाँगा नहीं। जहाँ होगा, जिस प्रकार से होगा उसे पकडूँगा अवश्य"।

इतने में पथ के किनारे का एक वृक्ष हिल उठा। उसे देख सम्राट् बोल उठे "कोन ?" कोई उत्तर न मिला। सम्राट् और यशोधवल झाडों में युस पडे। थोई। दूर वढ़कर उन्होंने देखा कि एक मनुष्य सॉस छोडकर जीण मंदिर की ओर भागा जा रहा है। पल भर में सम्राट् ने उसके पास पहुँच उसकी पगडी खींची। वह पगड़ी छोडकर भागने लगा। सम्राट् ने चिकत होकर देखा कि उसका सिर मुँडा हुआ है।

पीछे से यशोधवलदेव वोल उठे "शशांक! अवश्य यह् कोई वौद्ध भिक्खु है। देखना, जाने न पाए"। वह मनुष्य जी छोड़कर मदिर की ओर भागा जाता था। मंदिर के द्वार के पास पहुँचते पहुँचते यशोधवलदेव ने उसका वस्त्र जा पकड़ा। वह अपने को सँभाल न सका, भूमि पर गिर पड़ा और कहने लगा "यशोधवल! मुझे मारना मत, प्राणदान दो, क्षमा करो"। वृद्ध महानायक चकपकाकर उसकी ओर ताकने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने पूछा "तू कौन है? तूने मुझे कैसे पहचाना?" उसने कोई उत्तर न दिया।

इतने में सम्राट् भी वहाँ आ पहुँचे। महानायक ने उनसे कहा "पुत्र ! देखो तो यह कौन है। मैं तो इसे नहीं पहचानता, पर यह मुझे पहचानता है। इसने अभी मेरा नाम छिया था"। सम्राट् उसके पास गए और उसे देखते ही चौक पड़े। उन्हें चट ध्यान आया कि मेघनादनद में इसी व्यक्ति ने मुझपर ताककर बरछा छोड़ा था। अस्त्रों की झनकार और योद्धाओं की कलकल के बीच उसका गंभीर कर्कश स्वर सुनाई पड़ा था कि ''यही शशांक है, मारो मारो"। सम्राट् ने पहचाना कि यही बौद्धसंघ के वोधिसत्वपाद संघस्थविर बंधुगुप्त हैं। सम्राट् ने अस्फुट स्वर से कहा "भट्टारक! य-य-यही व्यक्ति बंधुगुप्त है" सुनते ही वृद्ध महानायक की आकृति चदल गई। पल भर में अस्सी वर्ष के बुड़ू के शरीर में जवानों का सा वल आ गया। हिंसावृत्ति ने प्रवल पड्कर बुढ़ापे को र्र कर दिया। वृद्ध महानायक का झुका हुआ शरीर तन गया। वे वोले ''पुत्र! अव इस वार—''। शशांक पत्थर की मूर्ति वने चुपचाप खड़े रहे। उन्हें देख वंधुगुप्त बोछ उठे

"सम्राट्—राशाक—क्षमा—मुत्रे क्षमा करो—मारो मत— [ 308] यदि मारना ही हो तो मुझे यशाववल के हाव से छुगओं— खुद्दधोप के समान धातकों के हाथ में दे हो—पगु के ममान खेला खेलाकर न मारो"। यशोववछदेव उन्मत्त के ममान ठठाकर हसे और कहने छमे "वधुगुप्त! तूने जिस समय कोत्तियवछ की हत्या की थी उस समय कितनी क्या दिखाई थी ?" वधुगुप्त काँपकर योछा ''यशोचचछ । तो तुम जानते हो—''। यशो०—में सत्र जानता हूँ। त्रधुगुप्त । जिस समय मेरा युत्र घायल होकर अचेत पडा था उस समय तृने उसपर कितनी द्या दिखाई थी ? वंधुः — महानायक ! उस ममय मेरे ऊपर भूत चढ़ा या—में—मे— यहों - जिस समय रक्त वहने के कारण त्यास से तलफ फर उसने जल मॉगा था उस ममय तूने क्या किया था, कुछ समरण है ? वंधुः है क्यों नहीं, यशोधवछ ! उस समय में उनका गरम गरम रक्त शरीर में पोतकर प्रेत के समान नाच रहा भा। पर तुम अब क्षमा करो, धवलवरा में धव्या मत यशो॰—वह तो वाण लगने से घायल हुआ था, तुझे <del>इतना रक्त कहाँ से मि</del>छा १

वंधु - महानायक ! मैंने उनके हाथ पैर की नसें काट हो थी। उनके रक्त से देवी के मंदिर का ऑगन ठाठ हो गया था। वह अब तक मेरी ऑखों के सामने नाच रहा है। महानायक ! क्षमा करो।

यशो०—उसी हत्या का बदला चुकाने के लिये तो यशोध-वल अब तक जी रहे हैं। तेरे रक्त से भूमि को रंगे बिना उसकी श्रेतात्मा कभी तृप्त न होगी। पितर प्यासे हैं, वे मुझे शाप देंगे। यंधुगुप्त! जिस प्रकार तूने बालक कीर्तिधवल की हत्या की थी उसी प्रकार आज तुझे भी मरना होगा।

इसी बीच शशांक कॉपते हुए महानायक की ओर बढ़े और घुटने टेक हाथ जोड़कर बोले ''पिता—''। सारे वन को कॅपाते हुए युद्ध महानायक ने अकड़कर कहा ''पुत्र! इस समय यहाँ से चले जाओ। यशोधवल इस समय पिशाच हो गया है। पुत्रहंता की रक्तिपासा ने उसे उन्मक्त कर दिया है। महासेनगुप्त के पुत्र का वचन व्यर्थ होगा। चले जाओ"। अपने को किसी प्रकार सँभालकर शशांक फिर बोले ''भट्टारक! थोड़ा धैंटर्य—''। उनकी वात पूरी भी न हो पाई थी कि यशोधवल ने बाए हाथ से उन्हें दूर हटा दिया और इहने हाथ से तलवार खींची। सम्राट् दोनों हाथों से ऑख मूदकर वहाँ से हट गए।

घड़ी भर में सम्राट् की आज्ञा से वसुमित्र और हरिगुप्त ने उस पुराने मंदिर मे जाकर देखा कि मंदिर का ऑगन रक्त

में हुन गया है। वज्रासन दुखरेन की मृत्ति के सामने संवस्क [ 305 ] विर वधुगुम का सून गरीर पडा हुआ है और सवाँग में रच लपेटे भीपण मूर्त्ति धारण किए महानायक उन्मत्तां के समान ऑगन मे नाच रहे हैं। देखते ही दो के दोनो कॉप उठे। वडी कितता से यशोववलरेव को किसी यकार एथ पर विठा कर वे प्रासाद की ओर ले गए।

# आउवॉ परिच्छेद

## विग्रह और विद्रोह

सिंहासनच्युत होकर महाकुमार माधवगुत कहाँ चले ग पाटिलपुत्र में कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते थे कि हसवेग के साथ थानेश्वर चले गए। राशाक ने अपने छोटे भाई को हॅंडने के छिए चारों ओर दूत भेजे, पर उनका कहीं पता न छगा। वधुगुप्त के मारे जाने के पीछे यशोववछदैव दिन दिन अशक्त होते गए, यहाँ तक कि वे उठकर चल फिर भी नहीं सकते थे। अपना अंतकाल समीप जान युद्ध महानायक ने सेठ की कन्या यूथिका और अनत की विहिन गंगादेवी का विवाह कर देने का अनुरोध सम्राट् से किया। शुभ मुहूर्त्त मे वसुमित्र वे साथ यूथिका का, माधववम्मी के साथ गंगा का और वीरेंद्रसिंह के साथ तरला का विवाह हो गया। शशाक ने लितका के

विवाह के विषय में भी पूछा, पर वृद्ध महाशय ने कोई उत्तर न दिया।

विवाहोत्सव हो जाने पर एक दिन सम्राट् गंगाद्वार के घाट पर बैठे थे। कुछ दूर पर द्वार के पास महाप्रतीहार विनयसेन और महानायक अनंतवम्मां खड्ग छिए खड़े थे। ये लोग सदा सम्राट् के पास रहते थे। भागीरथी के शांत जल-समूह के ऊपर चॉदनी की शुभ्रधारा पड़ रही थी। सम्राट् एक टक उसी ओर ताक रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इसी जलसमूह के नीचे वालुका कर्णों के वीच कहीं चित्रा छिपी होगी। एक बार भी उसे यदि देख पाते! उसकी इवेत ठठरी कहीं सेवार से ढकी हुई नदीगर्भ में पड़ी होगी और मैं रत्नजड़ित सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य वस्न आभूपण पहने वैठा हूँ। वहीं चित्रा, फूल चुनते समय जिसकी कोमल ऊँगलियों में एक छोटा सा कॉटा चुभ जाने से कितनी पीड़ा होती थी, वह कितना च्याकुल होती थी! जिस समय मैं जल में कूदा था उस समय मुझे कितनी वेदना हुई थी ! उसके हाथ दारुण मानसिक वेदना से शिथिछ होकर जिस समय तैरने में अशक्त हो गए होंगे उस समय मृत्यु का आलिंगन करने में उसे कितनी यंत्रणा हुई होगी! रुके हुए नाले के समान ऑसुओं की धारा छूट पड़ी। शशांक की ऑखों में धुंध सा छा गया। चॉदनी में इवा हुआ जगत् सामने से हट गया।

इसी वीच एक दंडधर दौड़ा दौड़ा आया और सम्राट् का

प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के समय महाकुमार राज्यवर्द्धन वहाँ नहीं पहुँच सके। वे हूण देश की चढ़ाई पर गए हैं। वे नगरहार और पुरुषपुर से आगे गांधार देश की घाटियों में जा पहुँचे। अब तक वे छोट कर नहीं आए हैं।

शशांक—तो क्या हर्ष ने अपने जेठे भाई के सिद्दासन पर अधिकार कर लिया है ?

दूत—नहीं महाराजाधिराज! महादेवी यशोमती ने चिता-रोहण किया। राज्यवर्द्धन अब तक छौट कर नहीं आए हैं। हर्प, शोक के मारे अधमरे से हो रहे हैं। महाराज ने निवेदन किया है कि आर्य्य समुद्रगुप्त के विनष्ट साम्राज्य के उद्घार का 'यही समय है। वे कान्यकुटज पर आक्रमण करके थानेश्वर की ओर वढ़ रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि महाराजाियराज इधर से प्रतिष्ठान दुर्ग पर चटपट अधिकार करें।

शशांक — दूत! मालवराज वावले तो नहीं हुए हैं? वे क्या नहीं जानते कि स्वर्गीय प्रभाकरवर्द्धन सम्राट् दामोदरगुप्त के दोहिन्न थे। उनसे कहना कि साम्राज्य के साथ स्थाण्वी-थर राज्य का कोई विवाद नहीं है। दूसरी वात यह कि विपत्ति में पड़े हुए पुराने वैरी पर भी आक्रमण करना क्षात्रवर्म्म के विकद्ध है। हुई मेरे फुफेरे भाई हैं। तुम चटपट लौटो और भालवराज से मेरा नाम लेकर कहो कि वे मालवा लौट जाय । अन्याय से समुद्रगुप्त के विनष्ट साम्राज्य का उद्धार नहीं. हो सकता।

वृद्ध वोला "थोड़ी दूर और चलने पर किसीके घर में ग किसी गाँव में ठहरने का ठिकाना मिलेगा। यहाँ रास्ते में रुक्ते से अधिरा हो जायगा, फिर चलना कठिन हो ज्ञयगा"। वालिका कहती थी 'वावा! अव में और नहीं चल सकती, मेरे पेर कटे जा रहे हैं। मैं तो अब बैठती हूँ"। गलक बोला ''वहिन, त् गदहे की पीठ पर आ जा, मैं पॉव पॉव चलूं"। वालक की वात मुनकर वालिका और गृद्ध दोनो हॅस पड़े। बालक चुपका हो रहा। कुछ दूर जाते जाते वालिका सचमुच वेठ गई। सड़क से हटकर एक ऊँची जगह देख वह ठहर गई। बुहू ने कहा "चेटी! चेठ गई ?" उत्तर का आसरा न देख वृद्ध भी उसके पास जा वैठा। गवहां भी वालक को पीठ पर लिए आ खड़ा हुआ। अव चारों ओर घोर अंधकार छा गया।

कुछ क्षण के उपरांत वालक वोल उठा "वावा! वहुत से घोड़ों की टाप सुनाई देती है।"

वुहुं। चौंककर उठ खड़ा हुआ। राजपथ के किनारे भान के खेतों के बीच आम का एक पुराना पेड़ था। उसके नीचे अंधकार चारों ओर से घना था। वुड़ा कन्या और पुत्र को लेकर वहीं जा छिपा। घोड़ों की टाप अब पास ही सुनाई देने लगी। उस अंधेरे में सैकड़ों अश्वारोही पाटलिपुत्र की ओर घोड़े फेकते जाते दिखाई पड़े। रह रहकर बिजली का प्रकाश पड़ने से उनकी मूर्तियाँ और भी भीषण दिखाई दे

शशांक-क्या हुआ ?

हरि॰—चरणाद्रि दुर्ग की सारी सेना विद्रोही हो गई है। शशांक—क्या अवंतिवर्मा फिर आ गया ?

दूत—महाराजाधिराज ! मौखरिराज अवंतिवम्मी तो प्रति-

शशांक—दूत ! मौखरिराज तो अनंतवम्मी हैं जो हमारे पास खड़े हैं। अवंतिवम्मी तो विद्रोही हैं।

हरि० — महाराजाधिराज ! दृत का अपराध क्षमा हो। इस समय वाराणसी भुक्ति को सारी सेना विद्रोही होकर चरणादि भूकी सेना के साथ मिल गई है और नरसिंह नाम के एक व्यक्ति भूको सेनापित बनाकर उसने प्रतिष्ठान पर आक्रमण कर दिया है। शशांक — नरसिंह ! नरसिंह कौन है ?

हरि०—यह तो मैं नहीं कह सकता। पर वह महानायक नरसिंहदत्त नहीं हो सकता। तक्षदत्त का पुत्र कभो विद्रोही नहीं हो सकता।

शशांक—संवाद लेकर कौन आया है ?

हरि०—विद्रोही सेना ने एक अश्वारोही को दूत बनाकर महाराजाधिराज के पास भेजा है।

शशांक-महानायक ! उसे यहाँ बुळवाइए । वृद्ध महानायक कहाँ हैं ?

हरि॰—यशोधवळदेव तो इस समय पाटिळपुत्र मे नहीं हैं। पर महाराजाधिराज ! यहाँ गंगाद्वार पर मंत्रणा होना ठीक है ?

[ sis ]

शशाक-न्या हानि हैं ? पिनाजी के समय में गंगाद्वार पर कई शर मत्रणा हुई थी।

हिरगुम व्हथर को दूत को चुलाने के लिए भेज आप सीडी 'पर बैठ गण । सम्राट् ने अननयम्मा से पृद्धा "अनंत ! यह नमिह कीन है १.,

''कुछ समझ में नहीं आता''।

"और भी कभी यह नाम सुना था १"

"महाराजाधिराज । चित्रा के भाई नरमिंह को छोड मे और किसी नरसिंह को तो नहीं जानता"।

इतने में माध्यवम्मां, वीरेइसिंह, दुडधर और वर्मधारी सैनिक गगाद्वार से निकलकर आए। मैनिक सम्राट् और नायको , का यथारीति अभियादन करके योटा 'महाराजाधिराज, महात्रलाध्यक्ष ने अभी हम लोगों को निद्रोही कहा है। पर हम छोग विद्रोही नहीं हैं। जिन्होंने अंक्रन और मेघनाट के किनारे श्रीमान् की अधीनता में युद्ध किया है वे कभी विद्रोही नहीं हो सकते। वाराणसीभुक्ति की सारी सेना समतट, वग और कामरूप की छड़ाई में महानायक यशोधवछदेव और सम्राट् के अधीन अपना रक्त वहा चुकी है। वह महानायक नरसिंहद्त को नहीं भूछी है । उन्हीं की आज्ञा से उसने विञ्वासघातक सेना-नायकों को वदी करके चरणाद्रिगढ़ को शतुओं के हाथ में पडने न्से बचाया है।

दूत—हम लोगों ने महानायक नरसिंहदत्त की आज्ञा से महाकुमार माधवगुप्त और मौखरिकुमार अवंतिवर्मा से धन पानेवाले विश्वासघाती नायकों को बंदी करके चरणादिगढ़ पर अधिकार कर लिया है। देव! उन्हीं के आदेश से बीस सहस्र अश्वारोही प्रतिष्ठानदुर्ग की ओर दौड़े हैं। महाराजा-धिराज को स्मरण हो या न हो, एक दिन बंधुगुप्त की तलवार महाराज के सामने ही मेरे सिर पर पड़ी थी। उसका चिह्न अब तक है।

सैनिक ने शिरस्नाण हटाकर घाव का चिह्न दिखाया। अनंतवर्मा तुरंत उसे आिलगन करके बोले 'भें पहचान गया, तुम नहीं गौड़ीय नाविक हो"। नाविक ने तलवार मस्तक से लगाकर कहा ''महाराजाधिराज! हम लोग पुराने विश्वस्त सेवक हैं। विद्रोही नहीं हैं, तक्षदत्त के पुत्र की अधीनता में इम लोग बहुत युद्ध कर चुके हैं, उन्हें हम लोग जानते हैं। उन्होंने कहला भेजा है कि सम्राट् यदि सेना सहित बढ़ेंगे तो मैं थानेश्वर की ओर प्रस्थान करूँगा नहीं तो—

अनंत०-नहीं तो-

सैनिक—नहीं तो जब तक एक भी गौड़ सैनिक जीता वचेगा तब तक नरसिंहदत्त, हर्ष और राज्यवर्द्धन के साथ युद्ध करते रहेंगे।

शशांक — अच्छी वात है, तुम लोग वढ़ो, मैं भाता हूँ। मालव राजदूत ! तुम तात देवगुप्त से कहना कि सम्राट् नरसिंह-

वत्त की रक्षा के लिए जा रहे हैं अन्याय युद्ध करने नहीं नरसिंहदत्त कह गण्ये कि जब कोई भारी सकट उपस्थित होगा तभी में फिर दिखाई पहुँगा। इससे समझ लेना चाहिए कि माम्राज्य पर भारी सकट है, यहि ऐसा न होता तो नरसिंहदत्त कभी प्रकट न होते । में आज ही पाटलिपुत्र दी सेना लेकर आगे वहता हूँ। वसुमित्र अनतवम्मी और माधव हमारे साथ चलेंगे । वीरेट्ट । महानायक से कहना वे घटपट अग, वग और गोड की सेना लेकर प्रतिष्टान पुर आएँ। अनत ! में कल सबेरे ही यात्रा कहँगा। नगर की मारी अश्वारोही सेना मेरे साथ चलेगी।

# नवाँ परिच्छेद

## मितष्टान का युद्ध

जिस स्थान पर कालिदी का स्थामल जल भागीरथी के मटमैले जल के साथ मिलता था—जहाँ गंगा और जमुना का सगम था—वहीं पर प्राचीन काल में प्रतिष्ठान का दुर्ग स्थित था। अव भी गंगा के किनारे प्रतिष्ठान के पुराने दुर्गं का भारी दूह दिखाई पड़ता है। यह दुर्ग अत्यंत प्राचीन था-

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> मयाग के बस पार हाँसी में इस हुमें का हह अब तक है। गंगा के इस पार जो हुनी है वह अकबर का वनवाया हुं भा है।

त जाने कब से यह पुराना दुर्ग अंतर्वेद की रक्षा का एक प्रधान अड्डा गिना जाता था । प्राचीन गुप्त-राजवंश के समय में भी प्रतिष्ठान दुर्ग आर्ट्यावर्त्त के प्रधान दुर्गों में से था।

चौदह शताव्दी पूर्व अगहन के महीने में एक सेना-दल प्रतिष्ठान दुर्ग, को घेर रहा था । दुर्ग के तीन ओर दूर तक डेरे पड़े हुए थे । उनके बीच जो सब से बड़ा डेरा था उसके ऊपर सोने का गरुड्ध्वज निकलते हुए सूर्य्य की किरनों से अग्नि के समान दमक रहा था। उस सब से बड़े जिविर के सामने काठ की एक चौकी पर एक युवा पुरुप वैठा है। उसके सामने सैनिकों से घिरे हुए दो और युवक खंड़े हैं। पड़ाव के चारों ओर सेना दुर्ग के आक्रमण की तैयारी कर रही है। पहला युवक कह रहा है "माधव! तुम महासेनगुष्त के पुत्र और दामोदरगुष्त के पौत्र हो; तुमने प्रभाकरवर्द्धन की अधीनता कैसे स्वीकार की समझ में नहीं आता। यदि तुमसे भूल हुई तो कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शशांक का हृद्य वहुत उदार है, तुम्हें किसी वात का भय नहीं। माधव ! शशांक आ रहे हैं, मैं उनके सामने नहीं होना चाहता । इससे आज ही या तो प्रति-ष्टान दुर्ग पर अधिकार करूँगा अथवा संध्या होते होते तनुद्त्त 'और तक्षद्त्त के वंश का छोप कहूँगा । तुम समुद्रगुप्त के वंगधर हो, सारा वैर विरोध भूलकर यह गरुड़ध्वज हाथ में लो और आगे बढ़ो।संघ्या के पहले ही दुर्ग पर चंद्रकेतु के स्थान

पर अपना गरुडध्वज स्थापित करो । यदि ऐसा करोगे तो मगधनी वासी तुम्हारा सारा अपराध भूछ जायँगे"।

रक्षकों से थिरे हुए युवक ने जब कोई उत्तर न दिया तब पहला युवक फिर कडककर बोला 'माधव ! अभी तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हुआ। अच्छी वात है, तुम जिविर मे वंदी रहो, मै ही जावर प्रतिष्टान दुर्ग पर अधिकार करता हूँ"। सेनाटल टोनों युवकों को बंटी करके अन्यत्र ले गया। पहले युवक ने आसन से उठकर एक परिचारक से वर्म लाने के लिए कहा । वर्म्स लाया गया । उसे धारण करते करते उमने कहा "नायकों को यहाँ बुलाओ"। इतने मे एक सैनिक ने आकर निवेदन किया कि चरणाद्रिगढ से कुछ मंवाद लेकर एक अश्वारोही आया है। युवक शिरस्त्राण को हाथ में लिए हुए वोला ''उसे यहीं ले आओ" । सैनिक जाकर एक और वर्मावृत योडा को साथ लिए आया । उस योडा ने आते ही कहा 'भें परसों सध्या को चरणाद्रिगढ़ से चला हैं। उस समय सम्राट् वाराणसी से चलकर वहाँ पहुँच चुके थे। कल सवेरे फिर वहाँ से चले होंगे। आज तीसरे पहर या संध्या को यहाँ पहुँच जायँगे"। युवक ने जिरस्नाण को सिर पर रखकर कहा "अच्छी बात है, तुम जाकर विश्राम करो"। सैनिक अभिवादन करके चला गया।

देखते देखते सैकड़ों सेनानायकों ने शिविर के घेरे मे आकर युवक को अभिवादन किया । युवक ने भी तलवार हठाकर सबके अभिवादन का उत्तर दिया और उनमें से एक को पुकारकर कहा 'सुरनाथ ! केवल एक अश्वारोही चरणा-द्रिगढ़ से आया है। उसने कहा है कि सम्राट् परसों संध्या को चरणाद्रिगढ़ पहुँचे हैं। वे कल सवेरे वहाँ से चले होंगे और आज तीसरे पहर तक यहाँ पहुँच जायँगे" । सुरनाथ ने कहा 'प्रभो ! यह अच्छा ही हुआ । सम्राट् के आ जाने से विना युद्ध के ही दुर्ग पर अधिकार हो जायगा"। पहले युवक ने सिर हिलाकर कहा "यह नहीं होगा, सुरनाथ! आज ही जैसे हो वैसे दुर्ग पर अधिकार करना होगा। सम्राट् अतिथि के रूप में दुर्ग में प्रवेश करेंगे "। सुरनाथ चिकत होकर युवक का मुँह ताकते रह गए। युवक ने सेनानायकों को संबोधन करके कहा 'वीर नायकगण! दूत के मुँह से केवल यही संवाद मुझे मिला है कि आज तीसरे पहर सम्राट् यहाँ पहुँच जायंगे। मैंने यह स्थिर किया है कि आज ही दुर्ग पर अधि-कार हो जाय। चाहे जिस प्रकार हो आज ही दुर्ग पर अधि-कार करना होगा। जिस समय समुद्रगुप्त के वंशधर समुद्रगुप्त के दुर्ग में प्रवेश करें उस समय उन्हें रोकनेवाला कोई न रह जाय। नायकगण ! मैं तक्षदत्त का पुत्र हूं। मैं खड़ा स्पर्श करके फहता हूँ कि आज संध्या होने के पहले ही मैं सम्राट् के लिए दुर्ग में प्रवेश करने का पथ खोल दूंगा। मेरे साथ कौन कौन चलता है ?"

सैकड़ो कंठों से जन्द निकला "मैं चलूँगा" । कोलाहरू

मिटने पर धुवक ने कहा "केवल चलूंगा कहने से नहीं होगा है वीरों! आज के युद्ध से लीटना नहीं है। या तो मंध्या के पहले दुर्ग पर अधिकार होगा अथवा प्राकार या खाई के नीचे सब दिन के लिए विश्राम। जो जो आज हमारे साथ चलें वे खड़ स्पर्श करके अपथ करें कि कभी पीछ न फिरेंगे"।

दो एक वृद्ध सैनिक युवक की ओर बढ़े, पर युवक ने हाथ के संकेत से उन्हें छोट जाने की आजा देकर कहा 'भाइयो, मेरा अपराध क्षमा करना । परामर्श और मत्रणा का समय अव नहीं है। युद्ध करते जिनके वाल पके हैं उनसे क्षमा मॉग-कर करता हूँ कि आज रणनीति के विरुद्ध महानायक यशो-। धवलदेव के उपदेश पर चल्हॅगा। प्रतिष्ठानदुर्ग भीपण और दुर्जेये है, बहुत बड़ी सेना से रिक्षत है, यह सब में जानता हूँ। पर आज दुर्ग पर अधिकार करना ही होगा। वीर नायको। आज का यह युद्ध रणनीति के विरुद्ध है, आज के युद्ध मे न लीटना है, न पराजय। कौन कौन मेरे साथ चलते हैं ?" सैंकड़ॉ तलवारें म्यान से निकल पड़ीं। वालक, वृद्ध, प्रोढ़, तरुण सव ने खद्ग स्पर्श करके एक स्वर से प्रतिज्ञा की कि 'आज ही दुर्ग पर अधिकार करेंगे, युद्ध से कभी पीछे न फिरेंगे'।

प्रतिष्टान दुर्ग आय्योवर्त्त भर में अत्यंत दुर्गम और दुर्जय प्रसिद्ध था। दुर्ग के चारों ओर की चौड़ी खाई सदा गंगा के क जल से भरी रहती थी। दुर्ग चारों ओर से तिहरे परकोटो से घरा था जो पहाड़ ऐसे ऊँचे और ढाछ थे। दिन मे तो दुर्ग के प्राकारों पर चढ़ना असंभव था इससे थानेश्वर की दुर्गरक्षी सेना रात को तो बहुत सावधान रहती थी, पर दिन को वेख-टके विश्राम करती थी। इतिहास से पता चळता है कि जब जब प्रतिष्ठान दुर्ग पर शत्रुओं का अधिकार हुआ है तब तब अन्न जळ के चुकने के कारण। बाहर से कोई शत्रु वळ से दुर्ग के भीतर नहीं घुस सका है।

पहर दिन चढ़ते चढ़ते मागध सेना को दुर्ग के आक्रमण की तैयारी करते देख स्थाण्वीश्वर के सेनानायक विस्मित हुए। चन्होंने रात भर जागी हुई सेना को दुर्ग प्राकार पर नियत किया। तीसरे पहर मागध सेना ने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्थाण्वीश्वर के नायकों ने इसे बावछापन समझ दुर्ग रक्षा का कोई विशेष प्रबंध न किया। देखते देखते वॉस और लकड़ी की हजारों सीढ़ियाँ परकोटो पर लग गयीं। हजारों सैनिक उनपर से होकर प्राकार पर चढ़ने की चेष्टा करने छगे, पर खौलते तेल, गले सीसे, और पत्थरों की वर्षा से अधिक दूर न चढ़ सके। सैकड़ों सैनिक घायल होकर नीचे खाई में जा रहे। यह देखकर भी पीछे की सेना विचलित न हुई। एक वार, दो वार, तीन वार सीढ़ियों पर चढ़ती हुई मागध सेना नीचे गिरी। खाई मुद्रीं से पट गई। इतना होने पर भी चौथी वार मागध सेना ने आक्रमण किया। थानेश्वर के सेना-नायक और भी चिकत हुए। चौथी वार भी सैकड़ों सैनिक घायल होकर गिरने लगे, पर सेना वरावर चढ़ती गई।

देखते देखते परकोटे के ऊपर युद्ध होने छगा। यानेश्वर की सेना हटने छगी।

सहसा यह आपत्ति देख थानेश्वर के सेनानायक सेना के आगे होकर युद्ध करने छगे। माग्य मेना पीछे हटने छगी। यह देखते ही चमचमाता हुआ वर्मा वारण किए एक छवे डीछ का पुरुप हाथ में गरुडध्वल छिए अनुमेना के बीच जा कूदा और कड़ककर बोछा "आज समुद्रगुप्त के दुर्ग में समुद्रगुप्त के वश्वर प्रवेश करेंगे, कीन छोटता है?" माग्य मेना छोट पड़ी। विजलों के समान गरुडध्वल आगे टीडता दिखाई पड़ा। प्रथम प्राकार पर अधिकार हो गया।

देखते देखते मागध सेना ने दूसरे प्राक्तार पर धार्या किया। सहस्ता सैनिक घायल होकर गिरे, पर सेना घार घार चढ़ने का उद्योग करती रही। सैनिकों को शिथिल पडते देख वर्म्भधारी पुरुप गरुड्ध्वज हाथ में लिए चट सीढ़ी पर लपकता हुआ परकोट के ऊपर जा खड़ा हुआ। तीसरे पहर की सूर्य्यकरणों से चमचमाती हुई वर्म्भावत मूर्त्त और सुवर्ण-निर्मित गरुडध्वज को ऊपर देख मागध सेना जयव्यनि करने र लगी। भय से थानेश्वर की सेना थोड़ा पीछे हटी। सहस्ता सैनिक प्राकार के ऊपर पहुँच गये। दूसरे प्राकार पर भी अधिकार हो गया।

दुर्ग को इस प्रकार शत्रु के हाथ में पडते देख रोप और ' क्षोभ से अपने जी पर खेल थानेश्वर के सेनानायक तीसरे प्राकार की रक्षा करने लगे। मागध सेना कई वार पोछे हटी। सेनादल को हतोत्साह होते देख मागध नायक सिर नीचा किए खड़े रहे। इतने में फिर वही वर्म्भधारी पुरुष अकेले प्राकार पर चढ़ने लगा। उसके ऊपर सैकड़ों पत्थर फेंके गए, पर उसे एक भी न लगा। उसने प्राकार पर खड़े होकर जयध्वनि की। उसे ऊपर देख सेनानायक गण लिजत होकर अपनी अपनी सेना छोड़ प्राकार के ऊपर दौड़ पड़े । दुर्गरक्षकों ने उन मुट्टी भर मनुष्यों को ऊपर देख उन्हें पीस डालना चाहा। इतने में वाहर सहस्रों सैनिकों ने एक स्वर से महाराजाधिराज शशांक नरेंद्रगुप्त का नाम लेकर जयध्यनि की। प्राकार के नींचे खड़ी मागध सेना को चेत हुआ। उसने देखा कि प्राकार पर चढ़ने का मार्ग निर्विद्न है, प्राकार के ऊपर युद्ध हो रहा है। भीषण जयध्यनि कर के सेना प्राकार पर चढ़ गई। संध्या होने के पहले ही दुर्ग पर अधिकार हो गया।

प्रतिष्ठान दुर्ग के पूर्व तोरण पर खड़ा वम्मीवृत पुरुष शिर-स्त्राण उतार विश्राम कर रहा था । इसी वीच एक सैनिक ने आकर कहा "महानायक! सम्राट् दुर्ग में प्रवेश कर रहे हैं"। वर्मधारी पुरुष ने विस्सित होकर पुछा ''वे कब आए ?"

"जिस समय शिविर की सेना ने जयध्विन की थी उसी समय वे पहुँचे थे"।

"दुर्ग का फाटक खोलने के लिए कहो"। सध्या हो गई थी। सैनिकों ने तापने के लिए स्थान स्थान

### [ ४२४ ]

पर अलाव लगाए थे । वर्म्मधारी पुरुप ने अपने पास खड़ी सेनानायक से कहा "सुरनाय ! तुम इस गम्ड्स्वज को लिए रहो, मे अभी आता हूँ"। नायक के हाथ मे गम्ह्स्वज थमा कर देखते देखते वह पुरुप अट्टय हो गया।

पल भर में सम्राट् ने बड़े समारोह के साथ प्रतिष्ठानदुर्ग में प्रवेश किया। आतं ही वे नरसिहदत्त को हूंद्रने लगे। किंतु जिसके जगली हिलाने से दस सहस्र सेना अपने जी पर खेल गई थी, जिसने प्रतिष्ठानदुर्ग पर अधिकार किया था, उसका कहीं पता न लगा—न दुर्ग में, न शिविर में। सम्राट् ने तीसरे प्राकार पर खड़े होकर ठवे हुए गले से अनंतवम्मां को पुकारा। ''अनंत!"

''आज्ञा, महाराज''।

''यह उन्हीं का काम हे"।

"किनका ?"

''नरसिंह का। चित्रा के कारण वे मेरा मुँह अब न देखेंगे"

# दसवाँ परिच्छेद

## दंद युद्ध

प्रतिष्ठानपुर में आने पर शशांक ने सुना कि पिता की मृत्यु का संवाद पाकर राज्यवर्द्धन गांधार से छीट आए हैं; देवगुष्त ने कान्यकुट्ज पर अधिकार कर छिया है; मौखिर राजपुत्र प्रह-वम्मी युद्ध में मारे गए; उनकी रानी, प्रभाकरवर्द्धन की कन्या राज्यश्री, अपनी उदंडता के कारण कारागार में हैं। देवगुष्त कान्यकुट्ज पर अधिकार करके थानेश्वर की ओर वढ़ रहे हैं। शशांक को यह भी समाचार मिछा कि देवगुष्त कान्यकुट्ज से चछते समय अनुरोध कर गए हैं कि सम्राट्भी अपनी सेना सिहत कुरुक्षेत्र में आ मिछें।

प्रतिष्ठानदुर्ग में ठहर कर शशांक नरसिंह की खोज करने छंगे, पर इधर उधर बहुत ढूँढ़ने पर भी उनका कहीं पता न छगा। इसी वीच में संवाद आया कि हिमाछय की तराई में गंगा के किनारे हार खाकर देवगुष्त माछवे की ओर भागे और राज्य-चर्धन सम्राट् पर आक्रमण करने के छिये बड़े वेग से बढ़े चछे आ रहे हैं। शशांक प्रतिष्ठानदुर्ग छोड़ कर कान्यकुञ्ज की ओर बढ़े। कान्यकुञ्ज पहुँचने पर सम्राट् को संवाद मिछा कि थानेश्वर की सेना अभी बहुत दूर है। सम्राट् ने नगर और

दुर्गे पर अधिकार करके कान्यकुटन नगर के पश्चिम गगा की किनारे प्राचीन शूकरक्षेत्र में पडाव डाला। ऐसा प्रसिद्ध है कि सत्ययुग में भगवान् का वाराह अवतार यही हुआ था।

श्रृकरक्षेत्र वड़ा पुराना तीर्थ है। कुरुक्षेत्र के समान इसकी गिनती भी पुराने रणक्षेत्रों मे है। बहुत काल से मन्य-देशके राजाओं के भाग्य का निवटेरा यहाँ होता आया है। ईसा की वारहवीं शताब्दी में जब आर्य्यावर्त्त के राजाओं का सौभाग्यसूर्य सब दिन के लिए अस्त हो रहा था तब इसी श्रृकरक्षेत्र में महाराजा जयचंद्र ने मुहम्मद गोरी की सेना का सामना किया था।

शूकरक्षेत्र ही में शशाक को पता लगा कि राज्यवर्वने मालवे की ओर वढ़ रहे हैं, देवगुष्त लड़ाई में मारे गए और राज्यवर्द्धन की चढ़ाई अब कान्यकुटज़ ही पर है। शशाक देवगुष्त की मृत्यु का मबाद पाकर बहुत हुखी हुए पर श्करक्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी बीच मगध से संवाद आया कि यशोधवलदेव चारपाई पर पड़े हैं और उनकी दशा अच्छी नही है, गौड़ और वग की सेना लेकर विद्याधरनंदी आ रहे हैं। दूत पर दूत आकर राज्यवर्द्धन के बढ़ते चले आने का समाचार कहने लगे। जब वे मथुरा पहुँचे तब सम्राट् शशाक ने उनके पास दूत भेजा। दूत अपमानित होकर लौट आया और कहने लगा 'थानेश्वर के महाराज ने कहा है कि अब पाटलि-पुत्र में ही चलकर शशाक से मेंट करेंगे"। अनंतवरमा और

माधववन्मी ने जमुना के तट पर ही राज्यवर्द्धन को रोकने का प्रस्ताव किया, पर शशांक सहमत न हुए । अंत में राज्यवर्द्धन अपनी सेना सहित शूकरक्षेत्र में आ पहुँचे । तव भी शशांक ने उनपर आक्रमण न किया । उन्होंने महाधर्माध्यक्ष नारायण शम्मी को दूत बनाकर थानेश्वर के शिविर में भेजा । नारायण शम्मी स्वर्गीया महादेवी महासेनगुप्ता के श्राद्ध के अवसर पर एक वार थानेश्वर हो आए थे और राज्यवर्द्धन से परिचित थे । वे दोनों भाई महाधर्माध्यक्ष पर वड़ी श्रद्धा रखते थे ।

सम्राट् ने नारायणशर्म्मा से कहला भेजा कि देवगुप्त नेः ्विना साम्राज्य की आज्ञा के ही कान्यकुञ्ज पर आक्रमण किया था। महानायक नरसिंहदत्त ने भी सम्राट्की इच्छा के विरुद्ध ही प्रतिष्ठानदुर्ग पर आक्रमण और अधिकार किया है। थानेश्वर के सेनानायकों ने माधवगुप्त से मिलकर वाराणसीभुक्ति पर अधिकार जमाने का उद्योग किया इसी से नरसिंहदत्त ने चढ़ाई की । स्थाण्वीश्वरराज मेरे संबंधी है, उनके साथ छड़ाई करने की इच्छा मुझे नहीं है। आदित्यवर्डन और प्रभाकरवर्द्धन के समय में दोनों राज्यों के वीच जो मेल था उसे में बनाए रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि थानेश्वरराज्य और मगधसाम्राज्य के वीच जो सीमा है वह सव दिन के छिए निर्दिष्ट हो जाय। इसके छिए मैं राज्यवर्द्धन से मिलना चाहता हूँ। सीमा पर कई छोटे छोटे खंड राज्य हैं, जिनके कारण समय समय पर झगड़ा उठा करता है। सीमा

यदि निर्दिष्ट हो जायगी तो फिर आगे चलकर किसी प्रकार के झगड़े की सभावना न रह जायगी। देवगुप्त ने कान्यकुटज परे जो सहसा आक्रमण किया था उसका प्रायश्चित्त उनके जीवन के साथ हो गया। उसके लिए अब झगड़ा बढ़ाना में नहीं चाहता।

दो वडी में नारायणशर्मा ने छोट कर कहा ''मेरा दौटा व्यर्थ हुआ, राज्यवर्द्धन ने बड़े उद्धत भाव से सम्राट्का प्रस्ताव अस्वीकृत किया। पर राजमर्ट्यादा की रक्षा के छिए दोनों शिविरों के बीच गंगा तट पर महाराजाधिराज से मिलना उन्होंने स्वीकार किया है''।

सिध असभव समझ शंगाक युद्ध के लिए प्रस्तुत होने लगे। नगर और दुर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी उन्होंने की। विद्याधरनदी अभी वहुत दूर थे। दूसरे दिन दोपहर को दोनों शिविरों के वीच के क्षेत्र में दोनों पक्षों के राजछत्र स्थापित हुए। दोनों पक्षों की सेना युद्ध के लिए खड़ी हुई। एक ही समय में शशांक और राज्यवर्द्धन अपने अपने शिविर से निकले। शशांक के साथ माधव, अनंत और पाँच शरीररत्त्री थे। राज्य-वर्द्धन के साथ भी दो अमात्य और पाँच सैनिक थे।

दोनों ने अपने अपने छत्र के नीचे खडे होकर एक दूसरे को अभिवादन किया। उसके पोछे शशाक आगे वढकर बोले "महाराज। आप युद्ध करने पर दृढ़ है यह वात मैंने सुनी। इससे आपको अपने विचार से हटाना क्षात्रधर्म के विरुद्ध है। इस संवंध में केवल एक वात मुझे कहनी है जो दूत के द्वारा नहीं कहलाई जा सकती थी। राज्य के लिए आपके और मेरे वीच झगड़ा है। इसके लिए सहस्रों मनुष्यों के प्राण नाश से क्या लाभ ? आप अखिवद्या में पारंगत हैं, मैंने भी अपना सारा जीवन युद्ध में ही विताया है। दोनो शिविरों के बीच आप तलवार लेकर मुझसे युद्ध करें। यदि में युद्ध मे हारूंगा तो सम्राट् की पदवी छोड़ अपनी सेना सहित चला जाऊँगा। यदि आप पराजित होंगे तो आपको अपना राज्य न छोड़ना होगा, केवल जमुना और चंवल के पूर्व कभी पैर न रखने की प्रतिज्ञा करनी होगी। इससे भी यदि निवटरा न हो तो दोनों "पक्षों की सेनाएँ लड़ कर देख लें"।

राशांक की वात सुन कर राज्यवर्द्धन सिर नीचा करके कुछ सोचने छगे, फिर अपने साथियों और अमात्यों से परामर्श करने छगे। अमात्यों की चेष्टा से प्रकट होता था कि वे राज्यवर्धन को ऐसा करने से रोक रहे हैं। पर राज्यवर्द्धन तरुण और उम्र स्वभाव के थे। उन्होंने जनकी वात न मानी। वे वोले 'महाराज! आप क्षत्रिय होकर जब युद्ध की प्रार्थना कर रहे हैं तब आपकी इच्छा पूर्ण न करना मेरे लिए असंभव है। आप समय और स्थान निश्चित करें"।

''कल प्रातःकाल, सूर्योदय के पहले, गंगा के तट पर''। ''अस्तों में केवल तलवार रहे ?'' -"हॉ, ढाल किसी के पास न रहे"।

"साथ में कीन रहे ?"

"मेरे साथ माधव और अनंतवम्मा रहेगे"।

"मेरे साथ भड़ी और ईश्वरगुप्र"।

दोनो एक दूसरे से विदा होकर अपने अपने शिविर में गए। छोटते समय अनंतवम्मा ने कहा 'महाराज! यह आपने क्या किया ?"

"क्यों अनंत ?"

"कलियुग में कहीं कोई द्वद्वयुद्ध करता है ?"

''हानि क्या ?"

''आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता"।

"इसमे न समझ में आने की कौन सी वात है ?"

"प्रभो ! यदि युद्ध में आप घायछ हुए तो ?"

' घायल छोड यदि में मारा भी जाऊँ तो इससे क्या ?"

"सर्वनाश, महाराज । मगध देश फिर किसकी छत्रछाया के नीचे रहेगा ?"

"अनत! सच पूछो तो मैं मरना चाहता हूँ। मृत्यु को वुछाने के छिए ही मैं अकेले राज्यवर्द्धन के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ"।

"आपको युद्ध करने का काम नहीं, चिछए पाटिछपुत्र छोट' चर्छे। राज्यवर्धन अपना कान्यकुव्ज और प्रतिष्ठान छें"।

"यह नहीं हो सकता, अनंत । न जाने कौन ऐसा

करने से रोक सा रहा है। राज्यवर्द्धन यदि मुझे कायर ही समझकर संधि का प्रस्ताव मान छेते तो मैं वड़ी प्रसन्नता से उन्हें देश का अधिकार दे कर छौट जाता। मेरे न छी है, न छड़का वाला, राज्य से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। माधव राज्य को रक्षा करने में असमर्थ है, वह कभी इतना वड़ा साम्राज्य नहीं समाछ सकता"।

"तब फिर साम्राज्य को भी जाने दीजिए, माधवगुष्त को मगध का राज्य देकर आप वानप्रस्थ छे छें"।

'हॅसी की बात नहीं है, अनंत ! कल मैं मरूंगा। मेरे भर जाने पर तुम लोग देश में जाकर माधवगुष्त को सिंहा। र्सन पर विठा देना"।

"अच्छी वात है, तो फिर जैसे उस बार वंगदेश से हमलोग छौटे थे उसी प्रकार इस बार भी छौटेंगे"।

"देखो, अनंत! जब मैं मरने छगूँ तब मरते समय-"

"हृदय पर उसका नाम छिख देगे"।

"ठड़ा न करो, उस समय नरसिंह को बुला देना"।

''उन्हें कहाँ पाऊँगा ? "

'अनंत ! वे कहीं दूर नहीं हैं। मेरे सामने नही होना चाहते इसी से कहीं इधर उधर छिपे हैं"।

ं 'आप निश्चय समझें कि आपके पीछे नरसिंह को बुलाने के लिए यज्ञवन्मी का पुत्र वचा न रहेगा"।

दूसरे दिन सूर्योदय के पहले भागीरथी के तट पर शशांक,

कर गिर पड़ा। पेड़ के नीचे से वालिका वड़े जोर से चिल्ला उठी। गदहा भड़क कर भागने लगा। वालक अपने बल भर उसे थामे रहा।

अश्वारोहियों ने पास जाकर देखा कि नृत पुरुष निरस्न और वृद्ध था। जिसे उन्होंने जूल समझा था वह उसके टेकने को लकड़ी थी। सब के सब मिलकर वरछा चलाने-वाले को बुराभला कहने लगे। किंतु वह लड़की का चिहाना सुन कर, अपने साथियों की वातों की ओर विना कुछ ध्यान दिए, पेड़ की ओर लपका। कौंघे की चमक में उसने पेड़ से सटी हुई वालिका को देख पाया। देखते ही वह उल्लास के मारे साथियों को पुकार कर कहने लगा "देख जा! वृढ़े को मार कर मैंने क्या पाया। इसमें किसीका साझा नहीं रहेगा"। सुनते ही सब के सब दौड़ आए और वालिका को देखकर कहने लगे "चंद्रेश्वर ने मचमुच रत्न पाया"। वालिका शोक और भय से चिहा रही थी। वालिका पर अधिकार जतानेवाला सवार उसे उठाकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। पानी के कुछ थमने पर अश्वारोहियों ने फिर अपना सार्ग लिया।

वालक को पीठ पर छादे हुए गदहा बहुत दूर तक न जा सका। आधकोस के लगभग जाकर वह एक ताड़ के पैड़ के नीचे रक गया। बालक कुछ देर तक तो व्याकुल हो। कर रोता रहा, पर धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ने लगा

अनंत और माधववस्मा और दूसरे पक्ष मे राज्यवर्द्धन, भंडी [ 835 ] और ईश्वरगुम इकट्टे हुए। केवल हाय में तलकार लेकर शजाक और राज्यवर्द्धन हद्वयुद्ध मे महत्त हुए। शमाक तलवार से केवल अपना वचाव कर रहे थे। उनकी नलवार एक बार भी राज्यवर्डन की तलबार पर न पड़ी। दैसतं देखते जञाक को कई जगह चोट आई, उनका उनेत वस्त्र रक्त से रॅम गया । फिर भी उन्होंने राज्यवर्द्धन के अरीर पर वार न किया। सहसा उनकी तलवार राज्यवर्ट्टन की तलवार को हटा कर उनके गले पर जा पडी। झटके के कारण शर्माक गिर पड़े। उनके साथ ही राज्यवर्द्धन का घड भी घृल पर छोट गया।

राज्यवर्द्धन की मृत्यु सुन कर थानेज्वर की सारी सेना शिविर छोड कर भाग खडी हुईं। भडी मवाद लेकर थानेज्वर गए। राशांक आगे न वहकर कान्यकुटन लीट आए।

# ग्यारहवाँ परिच्छेद

# यशोधवलदेव मृत्युशय्या पर

संघ्या होती आ रही है। सूर्य्यदेव पिव्यम की ओर विंध्याचल की आड़ में छिपे जा रहे हैं। दूर पर पहाड़ की चोटियाँ और वृत्तों के सिरे अस्ताचलगामी सूर्य की तापरहित किरनों से सुनहरी आभा धारण किए हुए हैं। रोहिताक्विगिरि के सिरे पर एक लंबा मेघखंड क्रमशः लाल होता जा रहा है। पर्वत के नीचे अब गहरा अँघेरा छा गया है। इसी समय गढ़ के पूरवी फाटक पर एक सैनिक बैठा मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है।

इन कई वर्षों के वीच रोहिताश्वगढ़ की दशा एक दम पलट गई है। वूढ़े अमाटा विधुसेन और स्वर्णकार धनसुख के उद्योग से गिरे हुए परकोटे फिर ज्यों के त्यों खड़े हो गए हैं, आई में जल भरा हुआ है। जो दुर्ग कभी सुनसान पड़ा था वह सैनिकों से भर गया है। प्रत्येक फाटक पर सहस्र सैनिक रक्षा पर नियत हैं। ऊपर ऊँचे दुर्ग पर बहुत से लोगों का शब्द सुनाई पड़ रहा है। गढ़पित का पुराना प्रासाद अब झाड़ जंगल से भरा नहीं है। कई दिन हुए रोहिताश्व के गढ़पित पीड़ित होकर पाटलिपुत्र से लौट आए हैं। महानायक की दशा अच्छी नहीं है, उनके वचने की आशा नहीं है । मरणकाल समीप जानकर ही वे अपनी जन्मभूमि को देग्यने की इच्छा से रोहिताश्वगढ़ आए हैं।

पाटिलपुत्र से सम्राट् के पास दूत भेजा जा चुका है।
महानायक समझ गए हैं कि अब मेरा अतिम समय निकट
है। दूत से उन्होंने कह दिया था कि सम्राट् यदि युद्ध मे
विजयी हो चुके हों तभी संवाट देना नहीं तो कुछ न कहना।
मरने के पहले वे चाहते थे कि रोहिताश्व दुर्ग और लितका के
संबंध मे सम्राट् से कुछ ठीक ठाक कर लेते। इसी से वे मन
ही मन पबरा रहे थे। वीरेट्रसिंह विद्याधरनंदी के साथ मध्य
देश की ओर गए थे, पर महानायक की आज्ञा पाकर वे
रोहिताश्व लीट आए हैं। संध्या को वीरेंट्रसिंह ही दुर्ग के फाटक
पर बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं।

राज्यवर्द्धन के मरने पर सम्राट् को ज्यों ही यशोधवलदेव का समाचार मिला वे लौट पड़े। कान्यकुटज में वसुमित्र और प्रतिष्ठानपुर में विद्याधरनंदी को छोड़कर वे चट घोड़े की पीठ पर मगध की ओर चल पड़े। थानेश्वर में राज्यवर्द्धन की मृत्यु, का संवाद पहुँचा। सिहासन शून्य पड़ा रहा। अमात्यों और सेनापितयों ने बहुत दिनों तक हर्पवर्द्धन को अभिपिक्त न किया। ऐसी दुरवस्था के समय में भी शशांक नरेंद्रगुप्त ने थानेश्वर पर आक्रमण न किया। अपने प्रदेशों की रक्षा का प्रबंध करके वे चट पितृतुल्य वृद्ध महानायक के अंतिम दर्शन के लिए लीट पड़े। जिस दिन संध्या के समय वीरेंद्रसिंह फाटक पर प्रतीक्षा कर रहे थे उसी दिन सम्राट् के रोहिताश्वगढ़ पहुँचने की वात थी। वे वीस दिन में दो सौ कोस चल कर उस दिन सोन के किनारे आ पहुँचे।

संध्या हो गई और सम्राट् न आए यह देखकर यशो-ववलदेव ने वीरेंद्रसिंह को बुलाया। वीरेंद्रसिंह भवन में जाकर द्वार पर खड़े रहे। घर के भीतर यशोधवलदेव पलंग पर पड़े थे। उनके सिरहाने लितका देवी और पैताने तरला वैठी थो। महानायक अत्यंत दुर्वल हो गए थे, अधिक बोलने की शिक्त उन्हें नहीं थी। जिस समय वीरेंद्रसिंह कोठरी में आए उस समय उन्हें झपको सी आ गई थी। थोड़ी देर में जब उनको ऑख खुली तब लितका ने उनके कान में जोर से कहा "वावा! वीरेंद्र आए हैं"। महानायक ने करवट ली और बड़े धोमे स्वर में न जाने क्या कहा। दूर रहने के कारण वीरेंद्रसिंह कुछ सुन न सके। यह देख लितका ने कहा "बावा पूछते हैं कि सम्राट् आए या नहीं"।

"नहीं, अब तक तो नहीं आए हैं। मैं फाटक पर उनका आसरा देख रहा हूं"।

यशोधवलदेव ने फिर न जाने क्या कहा। लितका देवी ने कहा "जापिल ग्राम के मार्ग में सौ पंसाखेवाले भेजने के लिए कहते हैं"। वीरेंद्रसिंह अभिवादन करके कोठरी के वाहर गए। थोड़ी देर में सौ आदमी हाथों में मशाल लिए जापिल

के पत्थर जडे हुए मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूर पर खडे हुए। संध्या हो गई। दुर्ग के उपर वटा भारी अलाव जलाया गया। पहाड की घाटी में गाँच गाँच में दीपमाला जगमगा उठी। नाषिल गॉन के पत्थर जड़े पथ पर बहुत से घोड़ों की टावें सुनाई पड़ीं। पंसाखेवाले जल्दी जल्दी गढ के फाटक की ओर वढने लगे। यह देख दुर्गरक्षी सेना फाटक पर और ऑगन मे श्रेणी वॉधकर खडी हो गई। वीरेडिसह यज्ञोधवलदेव को सम्राट् के आने का सवाद हे आए। थोडी ही हेर में सम्राट् ने गढ़ के भीतर प्रवेश किया।

वीरेंद्रसिंह के मुँह से महानायक की अवस्था सुनकर शशाक तुरंत उन्हें देखने चले। उन्हें देखते ही बुह्मता हुआ दीपक एक बार जगमगा उठा। मृत्युगच्या पर पढे वृद्ध महानायक के शरीर में वल सा आ गया। सम्राट् को देख कर वे उठकर वैठ गए। सम्राट् उनके चरण छुकर सिरहाने बेट गये। उनके साथ साथ एक अत्यत सुदर युवक भी सैनिक वेश में आया था। वह पीछे खड़ा हो गया। तरला और लितका वार वार जसकी ओर ताकने लगीं। वसे उन्होंने शशांक के साथ और कभी नहीं देखा था। सम्राट् को संबोधन करके महानायक कहने छगे "पुत्र!

<sup>जुम्हारी</sup> राह देखते देखते एक सप्ताह तक भपना प्राण रखता आया, पर अव अधिक दिन नहीं रह सकता। मैं अब चला। छतिका आपकी शरण में हैं। यदि हो सके तो इसका विवाह

करके इसे रोहिताश्वगढ़ में विठा दीजिएगा, और-"। वृद्ध ने तिकये के नीचे से एक जड़ाऊ कंगन निकाल कर कहा, ''जव इसका विवाह हो तव यह कंगन इसे देना। यह कंगन इसकी दादी का उपहार है। कई पीढ़ियों से यह रोहिताश्वगढ़ की स्वामिनी के हाथ में रहता चला आया है। सुना जाता है कि जव महाराज चंद्रगुप्त ने मथुरा से शकराज को भगाया था तब रोहितास्व के प्रथम गढ़पति ने शकराज के हाथ से यह कंगन छीना था"। वृद्ध हृद्य के आवेग से आगे कुछ न कह सके और लेट गए। थोड़ी देर में गरम दूध पीकर चृद्ध महानायक फिर कहने छगे 'पुत्र! अव मैं चारपाई से न चट्टेंगा। छतिका है, इसे देखना। यदि इसके वंश का छोप हो जाय तो रोहिताश्वगढ़ का अधिकार वीरेंद्रसिंह को दे देना। ' इस गढ़ की रक्षा करनेवाला इस समय और कोई नहीं दिखाई देता। मैं तो आज कल में चला, तुम सावधान रहना। तुम्हें में निष्कंटक करके न जा सका, यही बड़ा भारी दुःख रह गया। वाहरी शत्रु का तो तुम्हें कोई भय नहीं है। चिंद घर के भीतर या देश के भीतर कोई झगड़ा न हो तो चाहरी शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। इस समय आर्यावर्त्त में एक हर्षवर्धन ही तुम्हारे जञ्ज हैं। पर कामरूप के राजा को छोड़ और कोई तुम्हारे विरुद्ध उनका पक्ष नहीं अहण करेगा। राज्यवर्धन तो मर गए, पर प्रभाकरवर्धन के दूसरे पुत्र चुपचाप न रहेंगे। हर्प्रवर्द्धन वदला लेने के लिए चढ़ाई

करेंगे। उस समय तुम गोड़ और वग की रक्षा का प्रवंध करना। यदि कभी किसी प्रकार की आपत्ति में पड़ना तो यह समझ लेना कि आर्ज्यावर्त्त में कोई सहायता करने वाला नहीं हैं। उस समय दक्षिणापथ में जगद्विजयी चालुक्य राज मगलेश के पास दूत भेजकर सहायता मॉगना"।

बोलते वोलते वृद्ध यद्योजवल्देव को उन्छ थकावट आ गई। वे ऑस मूंटकर चुपचाप पडे रहे। जन उन्होंने ऑस्वे खोळी तम उनकी हिष्टि कुमार के पीछे खडे उस नाग युवक पर पडी। उन्होंने सम्राट् के मुँह की ओर देखा। यजांक समझ गए कि वृद्ध महानायक उस युवक का परिचय चाहते हैं। शशांक ने पृद्धा "आर्थ्य ! समरभीति का आपको कुछ समरण है ?" युद्ध महानायक चिकत होकर वोले "समरभीति तो मेरे वड़े भारी सुहृद थे। उनके सहसा देश छोड़कर कहीं चले जाने से मेरा दिहना हाथ दूट गया। उसी दिन से में और हारकर वेंठ गया"। शशाक वोले "आर्ट्य । उन्हीं के पुत्र सैन्यभीति आपके सामने खडे हैं"। वृद्ध महानायक फिर जठ बैठे। युवक को अच्छी तरह देख वे बोले "हाँ। आकृति तो जन्हीं की सी है। भेया। पास आओ"। युवक ने रुद्ध के चरणों पर मस्तक रख दिया। महानायक आशीर्वाद देकर बोले "क्या नाम वताया १ सैन्यभीति । ठीक है, समरभीति के पुत्र सैन्यभीति"। दृद्ध युवक की पीठ पर हाथ फेरते फेरते बोले "पुत्र ये तुम्हें कहाँ मिले ?"

"कान्यकुठ्ज में जब मैं राज्यवर्द्धन के आक्रमण की प्रतिक्षा कर रहा था उसी समय ये मेरे पास आए । प्रतिष्ठानपुर के युद्ध में भी वाराणसीभुक्ति की सेना के साथ ये मिलकर लड़ते रहे, पर किसीको इनका परिचय न था । कान्यकुञ्ज में जाकर इन्होंने अपने को प्रकट किया । साम्राज्य की दुरवस्था के समय इनके पिता समरभीति चालुक्यराज मंगलेश के यहाँ दक्षिण चले गए थे"।

यशोधवल-सैन्यभीति ! तुम्हारे पिता अभी हैं ?

सैन्य०—आर्थ ! उन्हें मरे आज आठ वर्ष हुए। उस समय मेरी अवस्था पंद्रह वर्ष की थी। मरते समय जो कुछ उन्होंने कहा वह अब तक मेरे कानों में गूँज रहा है । पुत्र ! गुप्तवंश को न भूछना। मैं अपने स्वामी महासेनगुष्त को दुरवस्था में छोड़ चला आया। तुम इसका प्रायश्चित्त करना । महासेन-गुष्त के वंश में जो कोई हो उसकी सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग कर देना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। थानेश्वर से नगध साम्राज्य को बड़ा भारी भय है। तुम सदा समुद्रगुष्त के वंशधर का साथ देना।

यशो०—धन्य ! समरभीति धन्य ! वेटा सैन्यभीति, तुम दक्षिण से यहाँ अकेले आए हो या तुम्हारे साथ कोई और मी है ?

सेन्य०—एक आदमी और है। यशो०—तुम्हारी स्त्री होगी ?

[ 880 ]

हुआ है।

सैन्य—नहीं, मेरी बहिन हैं। मेरा तो विवाह ही नही यहो॰—उसे किसके यहाँ छोडा है १

सैन्य०—आर्च्य । वह वहीं हैं । आजा हो तो हे आई ।

यशोधवलदेव के कहने पर मैन्यभीति वाहर गए और थोडी देर मे एक अत्यत रूपवती युवती को माथ लिए आ खडे हुए । उसका रूप-लावण्य आर दक्षिणी पहनावा देख सव मोहित से हो गए। शशाक भी उसकी ओर वडी देर

तवः ताकते रह गण । सैन्यभीति चोले—

"आर्थ्य । जिस समय पिता जी महाराजाविराज समुद्र-गुप्त और चह्रगुष्त के प्रताप और पराक्रम की कहानियाँ कहने थे हम नोनो भाई वहिन वडे ध्यान से सुनते थे। उम समय हम दोनों के मन में यही होता कि किसी प्रकार समुद्रगुप्त के किसी वशधर का दर्शन करते। इन्छ दिनों में समुद्रगुप के वश्धर श्रीशञाक नरेंद्रगुप्त के वल और पराक्रम की वाते दक्षिण में पहुँचने लगीं । मुझसे वातापिपुर में न रहा गया। में चल खड़ा हुआ। मेरे साथ मेरी वहिन मालती भी हो

ली । उसकी उत्कंठा मेरी उत्कठा से भी कहीं अधिक वढी हुई थी"।

यशोधवलदेव वोले ''अच्छा, अव सव लोग जाकर विश्राम करो। मेरा जी अच्छा है। वीरेंद्र । समरभीति के पुत्र को अपने साथ रखों, देखना किसी वात का कप्ट न हो। लितका।

## [ ४४४ ]

तुम वेटी मालती को अपने साथ ले जाओ"। सव लोग कोठरी कि बाहर हुए।

# बारहवाँ परिच्छेद

#### प्रत्याख्यान

सम्राट् को रोहिताश्वगढ़ आए आज वारह दिन हो गए। संध्या का समय है। गढ़ के अंतःपुर के प्रासाद के एक छज्जे पर छितका, तरला और मालती वैठी हैं। मालती अब दोनों के साथ अच्छी तरह हिल मिल गई है। लितका तो उसकी न जाने कव की पुरानी सखी जान पड़ती है। छज्जे पर वैठी तीनों युवितयाँ सोनपार के नीले पहाड़ों को देख रही हैं। लितका वोली "क्यों विहन मालती! तुम्हारे भाई तो बड़े भारी अश्वारोही योद्धा हैं। उनके साथ साथ तुम कैसे इन पहाड़ों को लॉघती हुई आई हो?"

'भैं भी घोड़े पर अपने भाई के साथ साथ वरावर आई हूँ"।

"क्या इसी तरह काछा काछे हुए स्त्री के वेश में ?"

"नहीं"।

"तुमने पुरुष का वेश क्यों धारण किया ?"

"एक युवती को साथ लेकर चलने में भैया को बाधा होती, एक कारण तो यह था और दूसरा—"। और वह गर्हे की पीठ पर ही सो गया। दूसरे दिन सबेरे वालक के रोने का शब्द एक तेली के कान में पड़ा। वह एक पगडंडी से होकर सौदा वेचने के लिये नगर की ओर जा रहा था। उसे दया आई और उसने लड़के और गर्हे दोनों को अपने साथ ले लिया। दोपहर होने पर जिस समय नगर के तोरणों पर मंगलवादा हो रहा था लड़के को लिए हुए तेली पाटलिपुत्र के पश्चिम तोरण से होकर घुसा।

तोरण का वाहरी फाटक खोलकर प्रतीहार दूसरे फाटक पर बैठे ऊँघ रहे थे। तेली को उन्हें प्रकारने का साहस न हुआ। वह वालक के साथ कुछ दूर पर बैठा रहा। द्वारपालों ने उसकी ओर ऑख उठाकर देखा तक नहीं। दोपहर बीतने पर रथ के पहिये की घरघराहट सुनकर उनकी नींद टूटी। रथ नगर के भीतर से आकर फाटक के पास पहुँचा । भीतर से एक व्यक्ति ने डॉटकर फाटक खोलने के लिये कहा। पहरे वाले घवराकर चारपाई से उठ खड़े हए। एक उनमे से तब भी पड़ा खरीटा हे रहा था। उसके पास जाकर एकने एक लात जमाई। वह आँख मलकर उठ वैठा और उससे भिड़ने के लिये तैयार हो गया। एक तीसरे ने आकर चारपाई सहित उसे एक कोठरी में डाल दिया। पहरेवालों में से एक कुछ दूर पर वैठा नीम की द्तवन दाँतों पर रगड़ रहा था, और वीच वीच मे खखार खखार कर थूकता जाता था। उसने वहीं से पृद्या-"क्यों रे! कीन आया है ?"। एकने उत्तर दिया ''ओर दूसरा ?''

मालती कुछ लिता सी हो गई। उसके मुंह से जो वह कहने जाती थी सहसा न निकल सका। यह देन्च लितका बोली ''देखो बहन ! मुझ से भी छिपाव रसती हो ?''

'नहीं वहिन तुमसे क्या छिपाना है ? वात यह थी कि मे सम्राट् शकाक को देखना चाहती थी"।

छितका और तरला ठठा कर हॅस पड़ीं। तरला बोर्ला "तो इसमें संकोच की क्या बात हैं? अच्छा, यह बताओं कि तुमने सम्राट् को जी भर कर देखा कि नहीं। न देगा हो तो में जाकर उन्हें यहाँ बुलाए छाती हूं"। यह कह कर वह चल पड़ी। मालती ने उसे दोड़ कर जा पकड़ा और अपनी ओर खींचने लगी। छितका ने कहा "तरला! तू सब को इसी प्रकार सताया करती है"। तरला ने कहा "चबराओं न, में सैन्यभीति को भी अपने साथ लिए आती हूं"। इस बात पर न जाने क्यों लितका लजा गई और तरला को सारने दोड़ी। इसी धमाचोंकड़ी के बीच एक परिचारिका ने आकर तरला से कहा "आपको गढ़पित हला रहे हैं"।

परिचारिका के साथ तरला धीरे धीरे वृद्ध महानायक का कोठरी में गई। यशोधवल आज कुछ अच्छे दिखाई देते हैं। कोठरी में और कोई नहीं है। तरला उनके पास जा खड़ी हुई। वृद्ध महानायक कहने लगे "तरला! जब से मैंने समर भीति के पुत्र को देखा है मेरे हृदय पर का एक वोझ सा हट

बान पड़ता है। स्वर्गीय समरभीति का वंश प्रतिष्ठा में धवल-र्वंश के तुल्य है। वे मेरे वड़े सच्चे सुहृद् थे। जब से मैंने उनका नाम सुना है उनकी वीर मूर्ति मेरी ऑखों के सामने नाच रही है। थानेश्वर वालों का वढ़ता हुआ प्रभाव उन्हें असहा हो गया। मगध साम्राज्य की दुर्दशा वे न देख सके। उन्होंने सोचा कि चालुक्यराज द्वारा ही अन्याय से बढ़ते हुए थानेश्वर का गर्व दूर हो सकता है। हाँ! अपना मनोरथ वे छिए ही चले गए"। बृद्ध की ऑखें डवडवा आईं, बोलते वोलते वे शिथिल हो पड़े। थोड़ी देर में वे फिर कहने लगे "मगध प्राम्राज्य को क्रमशः थानेश्वर की अधीनता में जाते देखना उन्होंने पाप समझा। जाते समय वे अपना हृदय अपने पुत्र को दे गए। तरला! जो प्रतिज्ञा लेकर में अपनी लतिका को किसी शिर को देना चाहता था उसी प्रतिज्ञा से वद्ध मेरे परम सुहृद के पुत्र को अंतिम समय में छा कर भगवान् ने मेरे सामने खड़ा कर दिया। उसकी महिमा अपार है। मेरे रहते यदि वात पन्नी हो जाती तो में छतिका और रोहिताश्वगढ़ दोनों चिताओ से हृद जाता"।

तरला—प्रभो ! आप निर्ध्वित रहें । यह वात आपके सामन ही हो जायगी ।

यशोधवळ०—एक वात का बड़ा भारी खटका और है। विवाह न किया तो फिर गुप्तवंश का. म्या होगा?

## [ 888 ]

तरला—प्रभो ! उसकी चेष्टा भी में करती हूं ।

यशो०—अभी इसकी चेष्टा क्या करोगी ? पहले सम्राट् ह
योग्य कन्या भी तो कहीं मिले ।

तरला—कन्या तो मिली हुई है !

यञो० – कन्या मिली हुई हे ?

तरला—हाँ । वह यही है । सैन्यभीति की वहिन, मालती।

वृद्ध महानायक का चेहरा विल उठा। ये बोल उठे "हॉं, हॉं। बहुत ठीक। रूप और गुण में तो अद्वितीय हे"। तरला—सम्राट् पर उसका अनुराग भी वैसा ही अद्वितीय है। पर सम्राट् के चित्त की जो अवस्था है वह वेढव हैं।

उनका मन फेरना सहज नहीं है। फिर भी में भरसक कोई बात उठा न रख़्रेंगी।

यशो०—हॉ, तरला। ये टोनो काम हो जाते तो में आन<sup>र</sup> से अपना जीवन समाप्त करता।

तरला वृद्ध का आशीर्वाद महण करके वाहर निकली। दो पहर रात बीत गई है। कृष्ण पक्ष का टेढा चद्रमा ०

निकल कर पर्वतमालाओं पर धुंधली आभा डाल रहा है। सम्राट् शशाक गढ़ के परकोटे पर अकेले टहल रहे हैं। वे खा पीकर सोने गए थे, पर उन्हें नींद न आई। वे शयनागार से निकल कर चॉदनी के प्रकाश में उज्वल परकोटे पर इधर उधर टहलने लगे। उस समय रोहिताज्वगढ़ के भीतर

सब छोग सो रहे थे। फाटक को छोड़ और स्थान के दीपक वुई गये थे। सम्राट् जब से रोहिताश्वगढ़ में आ कर ठहरे हैं तब से आस पास के पहाड़ी, गाँवों में नित्य उत्सव होता है। किसी किसी गाँव से गाने बजाने का शब्द बीच बीच में आ जाता है। सम्राट् को शयनागार से निकलते देख एक शरीररक्षी उनके पीछे पीछे चला, पर सम्राट् के निषेध करने पर वह दुर्गप्राकार के नीचे अंधेरे में खड़ा रहा।

शशांक परकोटे पर से ही तोरण की ओर वढ़ने लगे।
सहसा किसी के पैर की आहट सुनकर वे खड़े हो गए। उन्होंने
देखा कि कुछ दूरपर उज्वल चॉदनी में श्वेत वस्त्र धारण किए
हैं स्त्री खड़ी है। सम्राट् ठिठक कर खड़े हो गए। चट उनका
हाथ तरवार की मूठ पर जा पड़ा। उस समय बौद्धसघ किसी
न किसी उपाय से सम्राट् की हत्या करने के घात में रहता
था। इसी से सम्राट् का हाथ तलवार पर गया। उन्होंने धीरे
से पूछा "कीन है।" उत्तर मिला "में हूं तरला"। शशांक ने
हॅसकर तरवार की मूठ पर से हाथ हटा लिया और पूछा
"तरला! इतनी रात को कहाँ ?"

"महाराज यदि अभयदान दें तो कहूं"।

"वेधड़क कहो"।

"महाराज ! अभिसार को निकली हूँ"।

"मार डाला ! क्या वीरेन्द्रसिंह से जी भर गया ?"

''वे तो अब बुढ़े हो गए। जैसा समय आया है उसके

अनुसार और न सही तो परोपकार के छिए हैं। हो एक रिस, इनागर अपने हाथ में रहें तो अच्छा हैं"।

"तरले ! वातों में में तुम से पार पा जाऊँ ऐसा वीर में नहीं ु हूँ । तुम्हारी वात कुछ समझ में न आई" ।

"महाराज । जिन्हें भूग्व तो है पर छजा के मारे शिकार नहीं कर सकते ऐसीं के छिए ही मुझे कभी कभी बाहर निकछना पड़ता है "।

"तुमने जिसका शिकार किया है क्या वह कुछ नहीं बोछता ?"

'महाराज ! उसकी कुछ न पूछिए''।

"बताओ तो किस पर उक्ष्य करके निकली हो ?"

"आप पर"।

"मुझ पर ?"

"हॉ महाराज !"

''यह फैसी वात, तरला ?''

"महाराज-"।

''तरले ! जान पड़ता है तुम कुछ भूलती हो"।

"नहीं महाराज ! में भूलती नहीं हूं"।

"तो फिर तुम क्या कहती हो ?"

"मैं यही कहती हूँ कि कोई आपके ऊपर मर रहा है"।

-"मेरे ऊपर ? तरला, तुम क्या सव वातें भूल गई ?"

-"नहीं महाराज !"

''तो फिर ?"

"क्या कहूँ, महाराज ! कीन किस पर क्यों मरता है, कौन कह सकता है ?"

"उसे क्या संभव असंभव का भी विचार नहीं होता ?"

"महाराज! कहते लजा आती है, मन्मथ के राज्य में संभव असंभव का विचार नहीं है। और फिर हमलोगों की—जो आपके अन्न से पल रहे हैं—सदा सर्वदा यही इच्छा रहेगी कि राजभवन में पट्टमहादेवी आएँ और हमलोग उनकी सेवा करके जन्म सफल करें"।

''अब असंभव है, तरला !''

"महाराज! तो क्या—"।

'तो क्या, तरला ?"

"तो क्या महाराज अपना जीवन इसी प्रकार विताएँगे? आपके जीवन का अभी एक प्रकार से सारा अंश पड़ा हुआ है"।

"तरला ! मैंने यही स्थिर किया है"।

"महाराज! फिर साम्राज्य का उत्तराधिकारी-?"

''क्यों, माधव का पुत्र ?"

"हार गई, महाराज ! पर अवला की प्राणरक्षा कीजिए"।

''वह है कौन, तरछा ?"

"जव किसी प्रकार की आशा ही नहीं तब फिर और वात-चीत क्या १ महाराज एक वार उससे मिल ही लें"। "वह कहाँ है ?"

"यहीं है"।

''यही हे ? इसी रोहिताञ्चगढ मे ?''

"हाँ महाराज ! उसी गढ के परकोटे की छाया मे"।

तरला आगे आगे चली। झशाक को एक खार सा जार पड़ा। वे उसके पीछे पीछे चले। दुर्ग के प्राकार की छाया में एक और रमणी खड़ी थी। सम्राट् को अपनी ओर आते देख उसने सिर का वल कुछ नीचा कर लिया। सम्राट् ने पास जाकर देखा कि सैन्यभीति की वहिन मालती है।

तरला ने मालती के कान में न जाने क्या कहा। फिर सम्राट् की ओर फिर कर वह बोली "महाराज! आपने रें जो कहा मैंने मालती से कह दिया, फिर भी ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं हट जाती हूँ"। तरला इतना कह कर दूर चली गई। शांक ने पूछा "मालती! तुम्हें मुझसे क्या कहना हैं ?"

माछती चुप।

"क्या कहती हो, कहो"।

कुछ उत्तर नही।

"तुम्हें कहने में सकोच होता है, तरला को युलाऊँ ?" बहुत अस्फुट स्वर में धीरे से उत्तर मिला "नहीं, प्रभो !" "मुझ से क्या कहने आई हो ?"

कोई उत्तर नहीं।

"मालती! मैंने सुना है कि तुम मुझे चाहतो हो"। मालती से फिर भी कोई उत्तर न वन पड़ा।

"तुमने तरला से तो सब सुना ही होगा। फिर जान वृझकर ऐसा क्यों करती हो? तुम परम प्रतिष्ठित भीतिवंश की कन्या हो। तुम्हारो सी सर्वगुणसंपन्ना अनुपम रूपवती को पाकर में अपने को परम भाग्यवान् समझता। पर मेरे भाग्य में नहीं है"। शशांक ने ठंढी सॉस ले कर फिर कहा "तुम अभी एक प्रकार से अनजान हो, यदि भूल से इस वखेड़े में पड़ गई हो तो अब से जाने दो। सैन्यभीति तुम्हारे लिए उत्तम वर ढूंढ़कर तुम्हारा विवाह करेंगे"।

मालती सिर नीचा किए हुए धीरे से बोली "असंभव, महाराज!" चौंककर सम्राट् ने पूछा "क्या कहा ?"

"असंभव"।

"सुनो, मालती! मेरे लिए चित्रा ने प्राण दे दिया—में इस जीवन में उसे नहीं भूल सकता । मेरा शेप जीवन अव उसी पाप के प्रायिश्चत्त में बीतेगा । में तुम्हें किस प्रकार अपने जीवन का साथी बना सकता हूँ ?"

अकस्मात् सिर का वस्त्र हट गया । उज्वल चॉद्नी चंद्रमुख पर पड़ी। सम्राट् ने देखा कि मालती ध्यान में मग्न है। बहुत देर पीछे उसने धीरे धीरे कहा—

"महाराज ! वाल्यावस्था से ही समुद्रगुप्त के वंशधर की कीर्त्ति इन कानों में पड़ती आ रही है। जिस मूर्त्ति की 1

अव्यक्त भावना से सारा जगत् सोंदर्ग्यमय दिग्गई पड़ता था उसका साक्षात् दर्शन प्रतिष्ठानपुर में हुआ। जिन पिगल्ड केशों की चर्चा दक्षिण में में मुनती आ रही थी उन्हें प्रतिष्ठान-पुर में आकर देखा। महाराज! चपलता क्षमा हो, जो मेरे हृदय के प्रत्येक भाव के साथ मिला हुआ है, जो हृदयस्वरूप हो रहा है, उसका ध्यान इस जीवन में किस प्रकार हट सकता है?"

'मार्छता । मेरे हृदय मे जो भयकर ज्वाला है उसका अनुभव दूसरा नहीं कर सकता । में सदा उसी ज्वाला में जला करता हूँ । में कभी उसे भूल नहीं सकता । इसके लिए मुझे क्षमा करो । जो तुम कहती हो वह इस जन्म मे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता । तुम्हारे मन को मुझसे जो कप्ट पहुंचा उसके लिए क्षमा करो । मे बड़ा भारी अभागा हूँ, मेरे जीवन मे सुख नहीं हे । वौद्वाचार्थ्य शकसेन ने यह वात मुझसे बहुत पहले कहीं थी, पर उस समय मेने कुछ ध्यान न दिया । जीवन मधुमय नहीं है, विपमय है । जो कुछ तुम्हारे हृदय मे समा रहा है, उसे स्वप्नमात्र समझो, स्वप्न दूर करते क्या लगता है ?"

"महाराज ! वह स्वप्न अव प्रत्यक्ष हो गया है, अव किसी प्रकार हट नहीं सकता । मैं पट्टमहादेवो वनना नहीं चाहती, मुझे सिंहासन पर वैठने की आकांक्षा नहीं है, मैं महाराज के चरणों के नीचे रहकर सेवा में दिन विताना चाहती हूं"। यह कह कर चह शशांक के चरणों पर छोट गई। हृद्य के आवेग से ध्याकुछ होकर सारे आर्ट्यावर्त्त के चक्रवर्ती सम्राट् शशांक-नरेंद्रगुप्त बैठ गए और अत्यंत कातर स्वर से कहने छगे "माछती! क्षमा करो। मैं ज्वाछा से मरा जाता हूँ—विषम यंत्रणा है—चित्रा—"।

सम्राट् का गला भर आया। वे आगे और कुछ न कह सके। उनकी यह दशा देख मालती की ऑखों से भी आँसुओं की धारा बहुने लगी। उसने रोते रोते कहा 'महाराज! आपकी दशा देख मेरा हृदय विदोणें हुआ जाता है। जिस मूर्त्ति का मैं रात दिन ध्यान करती थो उसे इस अवस्था में देखूंगी संसार की इस विचित्र गति का अनुमान मुझे न था। यदि इस छोक में कहीं चित्रादेवी होतीं तो मैं अपने प्राणी पर खेळ उनहें दूॅढ़ लाती और महाराज का प्रसन्नमुख देख कृतकृत्य होती। महाराज ! मैं पट्टरानी होना नहीं चाहती। राजभवन में सहस्रों दासियाँ होंगी, उन्हींमें मेरी गिनती भी हो । वस, मुझे और कुछ न चाहिए । मेरा जीवन स्वप्नमय है ! इतनी ही विनती है कि इस स्वप्न का भंग न की जिए। मैं महाराज के साथ छाया के समान फिरकर इस स्वप्न को चलाए चलूँगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता"।

"यह नहीं हो सकता। कभी नहीं, माछती! यह सब स्वप्न है—भूछ जाओ--क्षमा करो"।

यह कह कर मगवेश्वर वहाँ से भाग खड़े हुए। उनके पिंगल

"तरा वाप"। उसने कहा "मेरे वाप को तो यहाँ से गए न जाने कितने दिन हुए" और फिर निर्झित होकर दतवन करने लगा। यह देखकर एकने उसका लोटा उठा कर खाई में डाल दिया। वह अपना लोटा निकालने के लिये खाई के जल में कूदा। इतने वीच में प्रतीहारों ने अपनी अपनी चारपाइयाँ फाटक के पास से हटा दीं। नगर के भीतर से जिसने फाटक खोलने की आज्ञा दी थी वह अधीर होकर फाटक पर जोर जोर से लात मार रहा था। सब पहरेवालों ने मिलकर जब वल लगाया तव चारों अर्गल हटे और तोरणद्वार के दोनों भारी भारी पल्ले अलग हो कर द्वार के प्राचीर से जा लगे। फाटक खुलने पर प्रतीहारों और द्वारपालों ने देखा कि एक काला ठेगना वृद्ध अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके सामने खड़ा है । उसे देखते ही जो पगड़ी तक न वॉध पाए थे वे तो सॉस छोड़कर भागे । जो प्रतीहार और द्वारपाल रह गए वे घुटने टेक कर वैठ गए और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। पर उस वृद्ध ने उनकी एक न सुनकर मारे कोड़ो के उनके धुरें उड़ा दिए। चार घोड़ों का रथ धड़धड़ाता हुआ तोरण द्वार के वाहर निकल गया।

तेली लड़के और गदहे को लेकर चलने के लिये उठा। उसे देखते ही पहरेवालो का पराक्रम लौट आया। वे उसे तंग करने लगे। अंत में वेचारे तेली ने कोई उपाय न देख अपने सौदे में से थोड़ा थोड़ा सव को दिया और अपना पीछा

#### [ ४५२ ]

केश पीछे लहरा घटे। जब तक वे दिग्वाई पडते रहे मालती, एकटक उनकी ओर ताकती रही।

## तेरहवाँ परिच्छेद

#### अभिशाप

आज यशोधवलदेव के जीवन का अंतिम दिन है। पलग के पास सम्राट् शशांक, वीरेंद्रसिद्द, सैन्यभीति, छतिका, तरला, मालती और गढ़ के पुराने भृत्य ऑखां मे ऑसू भरे, खड़े हैं। वृद्ध महानायक निश्चेष्ट भाव से ऑख मुँदे पड़े हैं। थोड़ी देर में इन्होंने ऑख खोली और सम्राट को संबोधन करके क्षीण स्वर से कहने छगे "पुत्र! में तो अब चछा। वंशगौरव के उद्धार का जो व्रत तुमने लिया है उसपर दृढ़ बहना। हर्पवर्द्धन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अन्याय से अर्जित थानेश्वर का साम्राज्य एक पीड़ी भी न चलेगा। हर्प के सामने ही वह छित्र भिन्न होने लगेगा और हुर्प यह देखते हुए मरेंगे कि थानेश्वर का सिंहासन विश्वासघाती अमात्यों के हाथ में जा रहा है। यदि आजीवन मैंने क्षात्रधर्म का पालन किया होगा तो मेरा यह वचन सत्य होगा । जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं सभव है तुम्हारे कार्घ्य मे वाधा पड़े, पर निराश न होना। यदि मगध मे रहना असभव हो जाय तो

आधवगुष्त को मगध के सिंहासन पर छोड़ दक्षिण की ओर चळे जाना। पर यह देखते रहना कि थानेश्वर का कोई राजपुत्र या राजपुत्रण मगध में प्रवेश न करने पाए। दक्षिण में अपनी शक्ति बराबर बढ़ाते रहना। समुद्रगुप्त के वंश का प्रताप फिर चमकेगा"।

वोछते वोछते महानायक शिथिछ हो पड़े। सम्राट् के नेत्रीं से अश्रुधारा छूट रही थी। यशोधवलदेव ने फिर आँखें खोर्छी और कहने लगे "पुत्र, मेरे लिए दुखी न हो। मैं बहुत दिन इस संसार में रहा। लितका कहाँ है ?" लितका रोती हुई अपने दादा के पास आ खड़ी हुई। सैन्यभीति को अपने पास बुला लितिका का हाथ उन्हें थमा वृद्ध महानायक सम्राट् से वोले "पुत्र! छतिका को मैंने समरमोति के पुत्र को अर्पित किया। शुभ मुहूर्त मे इन दोनों का विवाह करा देना और विवाह के समय वह कंगन इसके हाथ में पहना देना। मुझे अव और कुछ कहना नहीं है। में आनंद से-पर एक वात-तुम अपना विवाह - "। सम्राट् का गळा भरा हुआ था। उनके मुँह से एक शब्द न निकला। वृद्ध महानायक की चेष्टा भी क्रमशः मंद होने लगी। दूसरे दिन यह संवाद फैल गया कि रोहितास्वगढ़ के अधीरवर का परलोकवास हो गया।

महानायक के जब सव कृत्य हो चुके तब प्रतिष्ठानपुर से दूत संवाद लेकर आया कि हर्षवर्द्धन ने कान्यकुटन पर चढ़ाई की है। सम्राट्ने पाटलिपुत्र की तैयारी की। वृद्ध अमात्य विधुसेन की प्रार्थना पर मन्नाट्ने रोहिनाव्यगढ की रक्षा का मार सैन्यभीति की प्रवान किया। विधुसेन और धनसुग्र के हाथ में दुर्ग सींपकर वीरेव्रसिंह और सैन्यभीति सम्राट्के माथ पाटलिपुत्र गए।

हर्प की चढाई का सवाद पाते ही सम्राट्की आज्ञा का भासरा न देख सेनापति हरिगुत्र सेना सहित पश्चिम की ओर चल पढे। राजवानी में लीटकर धर्माक चरणाहि की तैयारी करने लगे। इधर महाधरमीविकार नारायणशरमी चाहते थे कि सम्राट् राजधानी न छोडे। उयर मायववर्मा, अनंतवस्मी भीर वीरेंद्रसिह युद्ध में योग देने के लिए अधीर हो रहे थे। गर्गांक वहे असमजस में पड़े। इधर जब से ग्रगांक रोहिता-अवगढ़ से आए हैं तब से अतिहीन से हो रहे है। वे सड़ा अनमने से रहते हैं, उनका जी ठिकाने नहीं रहता। प्रत्येक वात का इत्तर वे छुछ चौंककर देते हैं। सम्राट् की यह अवस्था देख माधववम्मा और अनंतवम्मा अत्यंत विस्मित हुए। थानेश्वर की सेना एक बार हार चुको थी सही पर हर्पवर्द्धन का प्रभाव आर्घ्यावर्त्ती में वहुत कुछ था। प्राचीन गुप्तवंश का नीरव फिर से स्थापित करने के छिए हर्पवर्डन का प्रभाव नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है इस वात को छोटे से वड़े तक सव जानते थे। नए सम्राट् के नेतृत्व में कई वार विजय प्राप्त करके मागध सेना उमंग में भरी किसी नए अवसर का आसरा देख रही थी। पाटलिपुत्र के क्षुद्र से क्षुद्र मनुष्य को यह

निश्चय हो गया था कि समुद्रगुप्त के वंशधर समुद्रगुप्त के साम्राज्य पर फिर अधिकार करेंगे। जय और पराजय, सिद्धि और असिद्धि के इस संधिस्थल पर नए सम्राट् को कर्त्तव्यविमृद् देख गुप्तराजवंश के जितने हितैषी थे सब भाग्य को दोप देने लगे।

अदृष्ट चक्र किथर से किथर घूमेगा यह उस चक्रधर के अतिरिक्त और कोई नहीं कह सकता। जिस समय गुप्त-साम्राज्य के सेनानायक नवीन रणक्षेत्र के लिए अधीर हो रहे थे उस समय प्राचीन गुप्तसाम्राज्य का भाग्यचक दूसरी ओर मुड़ रहा था। बारंबार के आघात से नए सम्राट्का हृदय यदि जर्जर न हो गया होता, तरुणावस्था में ही चोट पर चोट खाते खाते शशांक का हृद्य यदि दुर्वछ न हो गया होता तो सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध का इतिहास और ही प्रकार से लिखा जाता। वहुत संभव था कि लाख विन्नवाधाओं के रहते भी शशांक नरेंद्रगुप्त अपने पूर्वेपुरुषों का सब अधिकार फिर प्राप्त कर छेते। पर भावी प्रवल है, भीषण से भीषण पुरुषार्थ उसे नहीं हटा सकता। इस विषय में दार्शनिक पंढितों के वीच चाहे मतभेद हो, पर अदृष्टवादियों के निकट तो यह ध्रुव सत्य है।

जिस समय नए सम्राट् थानेश्वर के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे वृद्ध धम्मीधिकार सम्राट् से राजधानी में ही रहने के लिए वार वार अनुरोध कर रहे थे और युद्धव्यासवयी

चटपट रणक्षेत्र में उत्तरने का परामर्झ दे रह ये उसी समय पूर्णिमा के पूर्ण अञाक को डॉक्रने के लिए, गुप्रसाम्राज्य की फिर से वढती हुई कोत्तिक्टा को हृष्टि में ओझट करने के िए, उत्तरपूर्व के कोने पर से एक काला मेघ उठर दिखाई पड़ा।

भगदत्तवज्ञीय कामरूप के राजा गुमवश के सम्राटों के पुराने शत्रु थे। लीहिला के किनारे कामरूपराज सुस्थितवस्मी महासेनगुम के हाथ से पराजित हो चुके थे। महाबीर यज्ञवर्मा ने परशु का आधात अपने ऊपर लेउर सम्राट् की जीवनरक्षा की थी। अकरनद के तट पर विलक्षण सयोग से कुमार भास्करवर्मा अञ्चाकनरें हुगुप्त द्वारा हराए जा चुके थे। उस समय जो सिंध हुई थी उसका पालन अव तक होता आया था। राज्यवर्द्धन के मरने पर जन हर्पवर्द्धन भाई की हत्या का वदला हैने ओर आर्थ्यावर्त्त से जज्ञाक का अधिक र छप करने निकले तव कामरूपवालों ने भी अच्छा अवसर देख युद्धधोपणा कर दी। पाटलिपुत्र में वैठे वेठे गशाक ने सुना कि कामहत्व की सेना शकरनद् पार करके वगदेश की ओर वही आ रही है। कामरूप के राजाओं के इस आचरण का सवाद पाकर तरुण सम्राट् का मोह कुछ द्र हुआ। सोता हुआ सिंह जाग पडा। शशाक की नींट हुटी। सिर पर विपत्ति देखते ही उनका शैथिल्य हट गया। उन्होंने स्थिर किया कि वीरेंद्रसिंह और माधववर्म्मा भास्करवर्म्मा के

विरुद्ध वंगदेश की ओर जायें और वे आप अनंतवम्मी को साथ लेकर कान्यकुटन की ओर यात्रा करें। पुराने नौवलाध्यक्ष रामगुप्त और महाधम्मीधिकार नारायणशम्मी पाटिलपुत्र में रह कर मगध की रक्षा करें।

यात्रा करने के पूर्व एक दिन सम्राट् चित्रादेवी की फुल-वारी में वैठे कान्यकुन्ज और प्रतिष्ठानदुर्ग से आए हुए दूर्तों के मुँह से युद्ध का वृत्तांत सुन रहे थे। छंवा भाला लिए अनंतवम्मी उनके पीछे खड़े थे। कान्यकुन्ज का दूत दुर्ग के भीतर घरे हुए वसुमित्र की दुर्दशा का व्योरा सुना रहा था। दूत कह रहा था ''महाराजाधिराज । थानेश्वर की असंख्य सेना आकर नगर को घेरे हुए हैं। महानायक वसुमित्र सेना सिहत दुर्ग के भीतर घरे हुए हैं। दुर्ग में यद्यपि खाने पीने की सामग्री कम नहीं है पर यदि साम्राज्य की सेना चटपट महानायक की सहायता के छिए न पहुँचेगी तो दुर्गरक्षा किसी प्रकार नहीं हो सकती। कान्यकुट जवाले वड़े विश्वासघाती हैं। वे धन के छोभ से चुपचाप दुर्ग का फाटक खोछ दें तो आश्चर्य नहीं। अव तक तो खुझमखुझा उन्होंने कोई विरुद्ध आचरण नहीं किया है, पर विद्रोह होने पर नगर की रक्षा असंभव हो जायगी। नित्य थानेश्वर से नई नई सेना आकर दुर्ग पर धावा बोलती है। महानायक की सेना तो छीजती जा रही है पर शत्रु की सेना घटती नहीं दिखाई देती"।

शशाक—विद्याधरनंदी क्टॉ है १ दूत—वे भी प्रतिष्ठानदुर्ग में विरे हुए हैं।

शशाक—हरिगुण क्हाँ तक पहुँचे हैं ?

अनंत—प्रभो । उनकी अङ्गारोही सेना चरणाहि के आगे निकल गई है।

धशाक—अनत । चलो हम लोग भी कल ही यात्रा कर है। माधव और वीरेंड्र विह भारतस्वरमा को पराजित न कर सकेंगे तो भी उन्हें वहने न हेंगे। यहि इस समय हमलोग चल कर हर्पदर्जन के पैर न चमाडेंगे तो साम्राज्य का मगल नहीं है।

अनत—प्रभो । मुझे जो आज्ञा मिले तो में इसी क्षण चलने के छिए प्रस्तुत हूँ । सैन्यभीति भी तैयार है । शशाक—रोहिताञ्चगढ की सेना तो वगदेश की ओर जायगी। अनंत—वे महाराज ही के साथ रहना चाहते हैं।

राशांक—अच्छी वात है। क्यों टूत। विद्याधरनदी प्रति-ष्टानदुर्ग में कैसे घिर गए १

दूत—महाराजाधिराज । वौद्धाचार्यों के भडकाने से सारे मध्यदेशवासी विद्रोही हो गए हैं। शेद्धाचार्थों ने घूम घूम कर उपदेश दिया है कि राजा वौद्ध नहीं है इससे सद्धिया को इसकी आज्ञा मे रहना उचित नहीं।

यह वातचीत होही रही थी कि फुलवारी के पीछे के पेडों के बीच से एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और उसने सम्राट्

पर एक वरछा छोड़ा। चट दूसरे पेड़ की ओट से महाप्रती-हार विनयसेन निकल कर सम्राट् के आगे खड़े हो गए। देखते देखते वरछा महाप्रतीहार की छाती को पार कर गया। विनय-सेन का शरीर सम्राट् के पेरों के नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। अनंतवन्मा दौड़कर उस आततायी का सिर उड़ाना ही चाहते थे कि सम्राट् उन्हें रोक कर विनयसेन का घाव देखने लगे। शशांक ने देखा कि वरछा वृद्ध महाप्रतीहार के हृदय को चीरता हुआ पार हो गया है, पर वे अभी मरे नहीं हैं। थोड़ी देर में वृद्ध महाप्रतीहार ने ऑखे खोळी। यह देख शशांक ने पुकारा "विनय!" क्षीण स्वर में उत्तर मिला "महाराज"।

''यह क्या किया ?"

"महाराज! पानी"।

अनंतवम्मी ने जल लाकर महाप्रतीहार के मुँह में डाला। गृद्ध कुछ स्वस्थ होकर बोला "महाराज !—वौद्ध चक्रांत— भीपण षड्यंत्र—दो महीने से—ये सव—आपकी—हत्या करने की—चेष्टा में थे—जल—मेरे मारे—कुछ कर नही— पाते थे—यह बुद्धश्री है—जल"।

अनंतवम्मों ने मुँह में फिर थोड़ा जल दिया। विनयसेन की छाती के घाव से रक्त की धारा छूट चली—धरती गीळी हो गई। घीरे धीरे वृद्ध की चेष्टा मंद होने लगी—देह पीली पड़ चली। वड़े कष्ट से ये शब्द निकले "महाराज, शशांक—

<sup>अत्र</sup> भी—कडी आद्याम हं—तुरत—पाटलिपुत्र—परित्याग-सव—बाह्य—बहा—"। वाक्य पूरा होने के पहले ही हर ने मुँह से रक्त फेका। याण निकल गया, सिर मम्राट् के पैरी पर पड़ा रहा। शशाक भी ऑसो से आँमू भी धारा नह रही थी। उनका गला भर आया था, उनके मुँह से उतना भर निकरा अनन।—आज ही"।

"आज ही—पाटलिपुत्र परित्याग—"। "क्यों प्रभो १"

'अनत ! चित्रा, विता, लह, युद्ध महानायक, अत में ये विनयसेन भी—। आज ही में पाटलिपुत्र छोडना हूँ। रामगुम में कह आओ कि एक पक्ष के भीतर नगरवासी पाटलिपुत्र छोड हे। गीटड कुत्तों और चील कोंचों को छोड पाटलिपुत्र में और कोई न रह जाय। में इसी क्षण पाटलिपुत्र छोड़ता हूँ। जो अपने को मेरी प्रजा समझता हो वह भी चटपट छोड़ है। में आप देता हूँ कि जो कोई यहाँ रहेगा उसका निर्वश होगा, उसके कुल में कोई न रह जायगा, उसका मांस चील कीवे खायॅंगे। चुद्वश्री को आग मे जलाओ"।

उसी क्षण तरुण सम्राट् नगे पेर नगर के वाहर हुए। एक पक्ष के भीतर प्राचीन पाटलिपुत्र नगर उजाड़ हो गया। कई सी वर्ष तक जज्ञांक के ज्ञाप के भय से कोई पाटिलपुत्र में न वसा।

# चौदहवाँ परिच्छेद

### आत्योत्सर्ग

"क्या कहा ?"

"सच कहता हूँ, महाराज! मैंने वंगदेश और प्रतिष्टानपुर में उनका तलवार चलाना देखा था, उनका अद्भुत पराक्रम में देख चुका हूँ। वे तक्षदत्त के पुत्र थे। नरसिंहदत्त को छोड़ ऐसी अद्भुत वीरता और कोई नहीं दिखा सकता"।

"क्या यह सच है ?"

'सच है, महाराज! बीस वर्ष इन्हीं हाथों मे गरुड़-ध्वज छेकर चला हूँ। जिन्होंने शंकरनद के किनारे और प्रतिष्ठानदुर्ग में नरिसहदत्त को युद्ध करते देखा है वे क्या कभी उन्हें भूल सकते हैं? महाराज! इन्ही हाथों में गरुड़-ध्वज लिए हुए प्रतिष्ठानदुर्ग के परकोटे पर मैं चढ़ा हूँ, सहसों गौड़ बीरों की मृतदेह के ऊपर पैर रखता हुआ, सर्वांग में उच्चा रक्त लपेटे मैंने उनका अनुसरण किया है। मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता, महाराज। महाराज! मैं मंडलाढ़ का पुराना सैनिक हूं, तक्षदत्त के समय का सेवक हूं। इन्हीं हाथों से मैंने नरिसहदत्त को खेलाया है। उनके पिता के साथ भी मैं युद्ध में गया हूं। अंत मे

छुड़ाया। छड़के को साथ छिए वह नगर में घुसा। देखा तो राजपथ जनशून्य सा हो रहा है, दूकानें बंद हैं। जो दो चार भादमी आते जाते भी थे वे हरे हुए दिखाई देते थे और जहाँ कोई गठी पड़ती थी सड़क छोड़कर उसमें हो रहते थे। रह रहकर विदेशी सैनिकों के दल के दल कोलाहल करते हुए निक-लते थे। उन्हें देखते ही पाटलिपुत्रवाले दूर हट जाते थे और अपने घरों के किवाड वंद कर लेते थे । दूकानदार दूकान छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे। नगर की यह अवस्था देख तेली के प्राण सूख गए और वह झट राजपथ छोड़ एक पतली गली में हो रहा। उस अँघेरी गछी में चलते चलते वह एक झोपड़ी के सामने पहुँचा और किवाड खटखटाए। कुछ काछ तक वह खड़ा रहा पर जब उसने देखा कि किवाड नहीं खुळता है तब वह फिर किवाड़ खटखटाने लगा। इस प्रकार दो घड़ी के लगभग वीत गए। वालक गदहे पर बैठा बैठा थककर ऊँघने लगा।

नगर में सन्नाटा छा गया । दिन ढलने पर गली में और भी अँवेरा छा गया । तेली घनरा कर किवाड़ पीटने लगा। उसके घकों से किवाड़ टूटा ही चाहता था कि भीतर से किसी स्त्रीकठ का अस्फुट आर्चनाट सुनाई पड़ा । रोने के साथ जो जाट्ट मिले थे उन्हें ठीक ठीक कहना असभव है । उनका भावार्थ यह था "घर में डाकू आ पड़े हैं, नगर में कहीं कोई प्रतिवेशी है या नहीं ? आकर मेरी रक्षा करे । राजा के भाजे के साथ थानेश्वर से जो दुष्ट सैनिक आए हैं वे मुझे इन्हीं हाथों से उनके पुत्र को निता पर रखे चला आता हूँ"।

"तो अब नरिमह भी उस संमार मे नहीं है। नरिसह-दत्त के जीते जी भला कब कान्यकुटन शत्रुओं के हाथ में जा सकता था? जब तक तक्षवत्त के पुत्र के अधिर में प्राण रहा तव तक थानेक्वर की एक मक्त्वी भी कान्यकुक्त नगर में नहीं युसने पाई। महाराज! नरसिंहदत्त बीर थे, बीर के पुत्र थे, वीर कुछ में उत्पन्न थे। तक्षदत्त के पुत्र ने एक वीर के समान भृत्यु का धालिगन किया। सनातन से तनुदत्त का वश सम्राट् की सेवा में, साम्राज्य के कार्य्य में, अपना जीवन विसर्जित करता आया था। तनुदत्त के अतिम वंशवर ने, मंडला के अतिम ८ अधीरवर ने, भी अपने वदा का गौरव अखडित रखा, अपने पूर्वजो की परपरा का पाछन किया-और यह अकर्मण्य गृद्ध जीता जागता महाराज को सवाद देने आया है। रणनीति वड़ी कठिन है, जी मे तो मृत्यु की कामना भरी हुई थी पर रणनीति के अनुसार मुझे युद्धक्षेत्र को छोड़ कर मगध के निर्जन स्मशान में जाना पड़ा"।

"और क्या क्या हुआ, कहो"।

"कहता हूँ, महाराज ! कहता हूँ, सुनिए। जिस समय प्रतिष्ठानदुर्ग पर अधिकार हुआ था उस समय, महाराज ! आप . दुर्ग के फाटक तक ही पहुँच पाए थे। वृद्ध के मुँह से यदि कुछ कठोर शब्द निकलें तो क्षमा करना। जब आप फाटक पर पहुँचे

थे तब तक दुर्ग के तीसरे प्राकार पर अधिकार नहीं हुआ था। समुद्रगुप्त के वंशधर समुद्रगुप्त के दुर्ग में निर्विध्न प्रवेश करेंगे यही कह कर देखते देखते वे एक फलांग में दुर्ग के प्राकार पर चढ़ गए, मृत्यु के सामने उन्होंने अपनी छाती कर दी-क्यों, इसको या तो आप जानते होंगे या वे ही जानते रहे होंगे। मृत्यु उन पर हाथ न लगा सकी, प्रतिष्ठानदुर्ग पर अधिकार हो गया । आपने दछ वछ सहित हुर्ग में प्रवेश किया। पर जिसने आपके लिए अपने प्राणों पर खेल दुर्ग का फाटक खोला उसका कहीं पता लगा ? चित्रा-महाराज !- चित्रा उनके बड़े आद्र की वस्तु थी । चित्रा ही के कारण उन्होंने ्ञापको अपना मुँह न दिखाया । उन्होने प्रतिज्ञा की थी कि अब इस जीवन में आपको मुँह न दिखाएँगे। यही कारण है कि इतने बड़े राजराजेश्वर होकर भी आप उनका पता न पा सके। वे कहीं भागे नहीं थे, आप के साथ ही साथ रहते थे। भागना तो तनुद्त्त के वंश में कोई जानता ही न था। प्रत्येक युद्ध में वे महाराज के साथ रहते थे, प्रत्येक रणक्षेत्र में वे आपकी पृष्ठरक्षा करते थे, पर आप उनको नहीं देख पाते थे"।

'सैनिक! में यह सब जानता हूं, में इसे भूळा नहीं हूं। तुम्हारा भी मनुष्य का चोळा है, अब और निष्ठुरता न करो, मुझे अब और न जळाओ, द्या करो। नरसिंह और चित्रा का ध्यान मुझे सदा जळाता रहता है, तुम ज्वाळा और

न वढाओ। नरसिंह नहीं रहे, उन्होंने मेरे छिए अपना प्राण निछावर कर दिया--यही त्रात मेरे हृदय की नरावर वेया। करती है। पर तुम रहते चला, जन तर में अत तर न मुन खँगा तच तक महँगा भी नहीं"।

"सुनिए, महाराज! दृद्ध का अपराय मन में न लाना। मेरे ह्यी पुत्र कोई नहीं हैं, कभी कोई था भी नहीं। इन्हीं हाथीं से तक्षदत्त के पुत्र और उन्या को मेने पाला ओर उन्हीं हाथो से नरसिंहरत्त को चिता पर रखा। मेरे हृत्य मे भी बडी जाला है। आपही तनुनत्त के वगलाप के कारण है, आपही के कारण चित्रा मरी, महाराज । और आपही के कारण नरसिंह भी मरे। पर तुम हमारे महाराज हो, हमारे परमेखर हो, नहीं तो सारा ससार यदि एक ओर होता तो भी मेरे हाथ से आपको वचा नहीं सकता था"।

'पर महाराज ! आप अवध्य हैं, आप हमारे देवता हैं क्योंकि आप महाराजाविराज समुद्रगुप्त के वगधर है। अच्छा सुनिए, जय घूस पाकर कान्यकुन्जवाले विद्रोही हो गए तव महानायक वसुमत्र को विवश हो हर नगर छोडना पड़ा। उस समय सारी सेना ने चुपचाप सिर हुका वर सेनापित की आज्ञा का पालन किया और कान्यकुट्ज छोड प्रतिष्ठान का मार्ग लिया। केवल दो सहस्र सेना ने महानायक भी आज्ञा न मानी। एक सामान्य पदातिक उसका नेता हुआ। महाराज। वे दो सहस्र सैनिक

विद्रोहो हुए। पर किस प्रकार विद्रोही हुए यह भी सुनिए। उन्होंने महानायक की आज्ञा की ओर कुछ ध्यान न दें दुर्ग की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प किया। उन्हीं लोगों के कारण कान्यकुट्ज दुर्ग के उपर गरुड़ध्वज चमकता रहा। यह नए ढंग का विद्रोह है, महाराज! आपके राज्य में एक वार और ऐसा विद्रोह हुआ था। कुछ स्मरण है ? उस वार भी एक सामान्य पदातिक ने विद्रोह करके साम्राज्य के सिंहद्वार की रक्षा की थी। महाराज! तक्षदत्त के पुत्र को छोड़ और ऐसा कीन कर सकता है, और किसकी इतनी छाती है ?"

"महाराज ! साम्राज्य की सारी सेना प्रतिष्ठान छौट गई, पर दो सहस्र गौड़ और मागध वीर आपके छिए प्राण देने को कान्यकुव्ज के पत्थर के कारागार में रह गए। दो सहस्र छाखों के साथ कब तक जूझते ? पर जब तक उनके शरीर में प्राण रहा तव तक कान्यकुञ्जदुर्ग के ऊपर गरुड़ध्वज खड़ा रहा। ऑधी में उठी हुई तरंगों के समान जिस समय थानेश्वर की लाख लाख सेना क्षण क्षण पर दुर्ग पर धावा करती थी उस समय मुझी भर वीरों ने मृत्यु की ओर अपनी छाती कर दी। कान्यकुव्जदुर्ग के गंगाद्वार पर आघातों से जर्जर फाटक की रक्षा करते समय तक्षदत्त के पुत्र चित्रा का सारा शोक भूछ गए ेऔर अंत में परम शांति को प्राप्त हुए। महाराजाधिराज! उन्हीं की आज्ञा से मैं आपके निकट कान्यकुव्ज के युद्ध का संवाद देने आया हूँ। गंगातट पर गरुड़ध्वज को छाती पर रख-30

कर आपका नाम म्मरण करते करते नरसिंहदत्त अमरछोक को सिधारे। उसके पीछे दो महस्त्र में से जो दस बीस बचे थे वे हाथ में खद्ग लेकर हॅसते हॅसते कान्यकुट की समुद्र सी उम डती सेना के बीच कूद पडे। महाराज ! वे बीर थे, वे प्रात समरणीय थे, उनमें से एक भी जीता न बचा"।

चरणाद्रिगत के नीचे एक चट्टान पर बैठे शशाक एड मैनिक के मुँह से कान्यकुट्जहुर्ग के पतन का छत्तांत मुन रहे थे। अनंतवर्म्मा पत्थर की मूर्ति वने उनके पीछे खड़े थे। छुछ दूर पर सहस्तों सैनिक मुग्य होकर नरसिहदत्त के अपूर्व वीरत्व की कहानी सुन रहे थे। कहानी पूरी होते होते मागव न सेना गद्गद होकर बार बार जयध्विन करने छगी। छुद्व सैनिके मूर्चिछत होकर भूमि पर गिर पड़ा। सम्राट् ठगमारे से पत्थर की चट्टान पर बैठे रहे।

थोड़ी देर में अनंतवन्मां ने वीरे से पूछा "सैनिक! क्या तुम महानायक नरसिंहदत्त की देह को कान्यजुटत में योंही छोड़ कर चले आए?"। बृद्ध बोला "नहीं प्रभो! में नरसिंह-दत्त का सब सस्कार करके तब कान्यजुट्त से चला हूँ। उस समय भी युद्ध हो रहा था। वसुमित्र के नगर छोड़कर चले जाने पर थानेश्वर की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। था। जब नरसिंहदत्त चिता पर गए तब गढ़ के भीतर जों योद्धा बचे थे वे फाटक खोलकर बाहर निकल आए और चात्रु की असंख्य सेना पर टूट पडे"। | उनकी बात सुन कर शशांक को कुछ चेत हुआ। उन्होंने

1 स कहा 'भाई! तुम नरसिंहदत्त की आज्ञा का पालन तो

कर चुके, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया। अब बताओ कहाँ

जाओगे और क्या करोगे—?"

"कार्य्य तो हो चुका, महाराज ! अव मुझे और कुछ करना नहीं है। अब मुत्यु की खोज मे बाहर निकलना है"।

"भाई! इसके छिए तुम्हें दूर न जाना होगा। तुम मेरे साथ रहो, मृत्यु का नित्य सामना होगा"।

''कहाँ चलना होगा, महाराज ?''

"वस सीघे प्रतिष्ठानपुर"।

राशांक अनंतवस्मा के हाथ का सहारा लिए गढ़ के ऊपर चढ़ने लगे। सैनिक भी उनके पीछे पीछे चला।

# पंद्रहवाँ परिच्छेद

## साहाय्य प्रार्थना

सम्राट् की आज्ञा से प्राचीन पाटिलपुत्र नगर निर्जन हो गया। साम्राज्य की राजधानी कर्णसुवर्ण नगर में स्थापित हुई। कर्णसुवर्ण नदी से घिरे हुए एक टीले पर वसा था। स्थान सुरक्षित था और उसके चारों ओर का दृश्य अत्यंत मनोरम था। उत्तर राढ़ में अब तक प्राचीन कर्णसुवर्ण नगर के खँड़हर

फेले हुए हैं। नारायणशम्मा ओर रामगुष्त कर्णमुत्रणं आसर नय नगर निर्माण कराने में लगे। पाटलिपुत्र के नए और पुराने राजभवन गिरने <sub>पड़</sub>ने छगे।

गज्ञाक पाटिलपुत्र छोड़ जल्ही जल्ही पश्चिम की और बेढे चरणाद्रिगढ में पहुँचकर उन्होंने हर्पवर्द्धन के कान्यकुळ पर अधिकार करने और नरसिहर्त्त के मारे जाने का सवाद पाया यह पहले वहा जा चुका है। हरिगुप्त ने आगे वड़ कर प्रति-ष्टान को तो राष्ट्रओं के हाथ से द्विताय पर वे और विद्यायरनदी मिलकर भी कान्यकुटन की ओर न बढ़ सके। पूर्व की ओर लोहित्या (त्रह्मपुत्र ) के किनारे जाकर वीरेंद्रसिद्द और मायव-, वर्मा ने भारकरवर्मा को रोका। शशाक ने प्रतिष्ठानदुर्ग मे पहुँचकर सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। असड युद्ध चलने लगा। महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष वीत गए, प युद्ध समाप्त न हुआ । हॅर्पवर्द्धन की प्रतिज्ञा पूरी न हुई । वे न तो राज्यवर्द्धन की मृत्यु का बदला ले सके, न शशाक को सिहा-सन पर से हटा सके। युद्ध छिड़ने से पॉच छ वर्ष पर मनीण महानलाध्यक्ष हरिगुप्त की मृत्यु हुई। उनके स्थान पर अनंतवम्मी नियुक्त हुए। कुछ दिन पीछे कर्णसुवर्ण नगर मे महाधर्माध्यक्ष नारायणराम्मा की भी मृत्यु हुई। एक एक करके पुराने राजकर्मचारियों के स्थान पर नए नए छोग भरती होने लगे।

हर्षवर्द्धन जव किसी प्रकार से शशांक को पराजित न कर

सके तज उन्होंने एक नया उपाय निकाला। हुए राजनीति की देढ़ी चालें चलने में बड़े कुशल थे। शशांक से युद्ध आरंभ होने के पहले ही कामरूप के राजा के साथ उन्होंने संधि कर ली थी। 'हर्षचरित' में वाण-भट्ट ने हर्ष के शिविर में कामरूप राज के दृत हंसवेग के आने का जो विवरण छिखा है उसके देखने से जान पड़ता है कि कामरूप के राजा ने अपने आप हर्प से सहा-यता मॉगी थी। उसके पहुछे से शशांक और थानेश्वरराज के चोच युद्ध चल रहा था पर हर्पचिरत में कहीं शशांक और कामरूपराज सुप्रतिष्ठितवर्मा या उनके छोटे भाई भास्करवर्मा के बीच किसी प्रकार के वियह का आभास नहीं पाया जाता। हर्पवर्द्धन का राज्य कामरूप के पास तक भी नहीं पहुँचा था अत: कामरूप के राजा आपसे आप क्यो थानेश्वर के राजा के साथ संधि करने गए यह बात अब तक ऐतिहासिकों की समझ में नहीं आई है। जान पड़ता है कि यह राष्ट्रनीति-कुशल हर्षवर्द्धन की एक चाल थी।

हर्पवर्द्धन ने जब किसी प्रकार युद्ध समाप्त होते न देखा तब उन्होंने माधवगुप्त को पाटलिपुत्र भेजा और उन्हें ही मगध का प्रकृत राजा प्रसिद्ध किया। वंधुगुप्त और बुद्धघोप की मृत्यु के पीछे महाबोधि विहार के स्थिवर जिनेंद्रबुद्धि उत्तरापथ के बौद्ध संघ के नेता हुए। उनकी उत्तेजना से गौड़, मगध, वंग और राड़ देश की बौद्ध प्रजा भड़क उठी। शशांक बड़े फेर में पड़े। उन्हें मगध की रक्षा के लिए सैन्यभीति को रोहिताश्वगढ़ और

वसुमित्र को गोड नगर भेजना पड़ा। उसी त्रीच मे कामस्पराज् के भाई भास्करवन्मी ने वगदेश के कुछ भाग पर अधिकार कर िया। प्रतिष्ठानपुर में विद्यावरनरी और कर्णमुवर्ण में रामगुष्ट की मृत्यु हो जाने से ज्ञांक को विञ्वासपात्र पुरुषो का वडा अभाव हो गया। जो नए नए कर्मचारी हुए वे भीतर भीतर शतु की ओर मिलने लगे। हर्पवर्द्धन वन दे देकर सब को मुड़ी मे करने छगे। शशाक ने विवश होकर मायववस्मां को कर्णमुन्नर्ण होट जाने की आज्ञा दी—और वे आप प्रतिश्वानपुर में ही जने रहे। शशाक के बहुत दिन राजधानी से दूर रहने के कारण मगद्य में घोर अञ्चवस्था देल गई। बोद्वसद्य के नेताओं जी सहायता से माधवगुग्त ने रोहिताञ्च, मङ्जा, पाटलिपुत्र और चपा इत्यादि कुछ प्रयान दुगों को छोड मगध और तीरभुक्ति के और सब मुख्य मुख्य नगरों और मामो पर अधिकार कर लिया। माधववन्मां के कर्णसुवर्ण चले आने पर भास्करवन्मां ने सारे वगदेश को अपने हाथ में कर लिया। ऐसे समय में शशाक को नरसिंहदत्त का अभाव वरावर खटकता और वे वार वार यशोधवलदेव, हृपीकेशशम्मां, नारायणशम्मां और विनयसेन ऐसे विश्वस्त कर्मचारियों का नाम लेकर दुखी होते। वहुत दिनों तक युद्ध चलते रहने से राजकोप भी खाली हो चला। जिन प्रदेशों पर माधवगुतका अधिकार हो गया. या जन्होंने राजस्य देना वंद कर दिया। सम्राट् को विवश होकर राजधानी की ओर लौटना पड़ा। उनकी आज्ञा से

सैन्यभीति और वीरेंद्रसिंह विधुसेन के दोनों पौत्रों पर रोहिताश्व 'गढ़ की रक्षा का भार छोड़ प्रतिष्ठानपुर चले आए। शशांक अनंतवम्भी को प्रतिष्ठानदुर्ग में छोड़ आप कर्णसुवर्ण लौटना चाहते थे, पर नए महावलाध्यक्ष ऐसे समय में सम्राट् का माथ छोड़ने पर सम्मत न हुए। शशांक कर्णसुवर्ण लौट आए। माथववम्भी भास्करवम्भी को रोकने के लिए बढ़े। एक वर्ष के भीतर बंगदेश पर फिर अधिकार हो गया। भास्करवम्भी शंकरनद के उस पार लौट गए। अनंतवम्भी और वसुमित्र ने मगध और तीरभुक्ति के विद्रोहियों का दमन किया। माधव-गुप्त भागकर कान्यकृत्र पहुँचे। साम्राज्य के कार्य्य फिर व्यवस्थित रूप से चलने लगे। राजस्व भी बराबर आने लगा। स्थाण्वीश्वर में फिर से चढ़ाई के लिए नई सेना भरती होने लगी। हर्षवर्द्धन को बौद्धाचाय्यों से संवाद मिला कि सम्राट् शीबही थानेश्वर पर चढ़ाई करनेवाले हैं।

इसी वीच जिनेंद्रवृद्धि के कौशल से वाराणसी, चरणाद्रि और प्रतिष्ठान की प्रजा बिगड़ गई। थानेश्वर की सेना ने सैन्य-भीति और वीरेंद्रसिंह को प्रतिष्ठानहुर्ग में घेरकर श्रावस्ती, वाराणसी, चरणाद्रि और प्रतिष्ठानभुक्ति पर अधिकार कर लिया। शशांक और अनंतवम्मी विवश होकर राजधानी से चल पड़े। भास्करवम्मी को परास्त करके माधववम्मी दक्षिण कोशल पर अधिकार करने गए थे। वे कलिंग, दक्षिण कोशल, उड़ और कोंकद मंडल पर अधिकार करके लीट आए। अनाथ, असहाय और विधवा देखकर मुझपर अत्याचार कर रहे हैं। आकर वचाओ, नहीं तो मैं मरी। मेरी जाति, कुल, मानम-र्यादा सब गई"। कुछ प्रतिवेशियों के कान में उस स्त्री का चिहाना पड़ चुका था। वे खिड़की हटाकर देखना चाहते थे कि भीतर क्या हो रहा है। दो एक अपने चचना से अभयदान भी दे रहे थे।

एक पड़ोसी की दृष्टि द्वार पर खड़े गदहे पर पड़ी। वह चिल्ला उठा "अरे, देखते क्या हो ? थानेश्वर के सवार आ पहुँचे"। सुनते ही पाटिलपुत्र के वीर निवासी अपने अपने किवाड़ बदकर भीतर जा घुसे। स्त्री का रोना चिल्लाना बढ़ने लगा । तेली को अंघेरे में और कुछ न सूझा, उसने पैर के धक्कों से किवाड़ खोल दिए और घर के भीतर घुसा। स्त्री बड़े जोर से चिल्ला उठो, चिल्लाकर फिर मूर्च्छित हो गई या क्या कुछ समझ में न आया। तेली ने अपने बेल, गदहे और वालक को भीतर करके किवाड़ वंद कर लिए। उसके पीछे स्त्री का चिल्लाना किसी ने न सुना। उन्होंने आकर सुना कि सम्राट् और महावला यक्ष ने प्रतिष्टान की ओर यात्रा की है ; अवसर पाकर भारकरवस्मी ने वंगदेश पर फिर अधिकार कर छिया है और बसुमित्र उनसे युद्ध करने के लिए गए है, बृद्ध महावडनायक रिवगुप्त नगर की रक्षा कर रहे हैं। युद्ध में जयलाभ करके माधववस्मी जल्दी जल्दी राजधानी की ओर वढ रहे थे, उनकी सेना पीछे से धीरे धीरे आ रही थी। कर्णमुवर्ण पहुँचकर उन्होंने देग्या कि नगरदुर्ग की रक्षा के लिए केवल पाँच सहस्र सेना रह गई है। वृद्ध महादड़-नायक उन्हे देख अत्यत प्रसन्न हुए और उनके हाथ मे राजधानी सोंप निश्चित हुए। माधववम्मी को राजधानी मे इननी थोडी सेना देखकर आश्रर्य्य हुआ। उन्होंने दून भेजकर अपनी , सेना को चटपट कर्णसुवर्ण पहुचने की आज्ञा टी। सम्राट्के राजधानी छोडते ही मगव और तीरभुक्ति मे विद्रोह खड़ा हुआ। वाराणसी और श्रावस्ती पर अधिकार कर चुकने पर शशाक ने सुना कि तीरभुक्ति अधिकार से निकल गया और मगध के वोद्धी ने रोहिताश्व और मंडलागढ़ को घेर रखा है। वडी कठिनता से चरणाद्रि और प्रतिष्ठान का चिद्रोह ज्ञांत करके उन्होंने सैन्य-भीति को मडलागढ की ओर दौड़ाया । धानेश्वर की चढ़ाई के लिए मगध, गौड और वंग से जो नई सेना इकट्टी की गई थी इसे मगध और तीरभुक्ति का विद्रोह दमन करने में फॅसी देख हर्पवर्द्धन निश्चित हुए।

अपने को चारों ओर विपज्जाल से घिरा देख एक दिन

ज्ञांक को वज्राचार्य्य शक्तसेन और उनकी भविष्यद्वाणी का मरण आया। बहुत पहले गंगा के तट पर बुद्ध वज्राचार्य्य ने जो वातें कहीं थीं उनमें से अधिकांश सत्य निकलीं। शशांक सोचने लगे कि इसी प्रकार और आगे की वातें भी ठीक घटेंगी। सोचते सोचते वजाचार्य्य से एक बार फिर मिलने की उन्हें बड़ी इच्छा हुई। बंधुगुप्त की मृत्यु के पीछे फिर वजाचार्य्य शक्रसेन विखाई नहीं पड़े थे। शशांक ने उन्हें कपोतिक महाविहार का आधिपत्य देना चाहा था, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। सम्राट् उनके दर्शन के लिए व्यय हो रहे थे। अकस्मात् एक दिन सबेरे वृद्ध वज्राचार्य्य एक वृक्ष की गाखा को दोनों जॉघों के बीच से निकाले प्रतिष्ठानदुर्ग की ओर आ निकले। शशांक उस समय कान्यकुव्ज की ओर यात्रा करने की तैयारी में थे। उन्होंने दुर्ग के फाटक पर वजाचार्य्य को देख चिकत होकर पूछा 'आप कब आए? मैं तो इधर कई दिनों से आपकी खोज में हूं"। वज्राचार्य्य ने हॅसते हॅसते कहा "महाराज! आपने समरण किया तभी तो चला आ रहा हूँ"।

"आपने कैसे जॉना ?"

"गणना द्वारा। महाराज! इस समय की तैयारी रोक दीजिए। आप कान्यकुटज न जा सकेंगे। आपको वहुत शीघ्र पूर्व की ओर जाना पड़ेगा"।

"आप क्या कहते हैं मैंने नहीं समझा"।

"महाराज । जो कुछ में प्रहना हूँ उसे में ही अन्छी नरह नहीं समझता आपसे स्या बताऊँ—?"

"इस समय में बड़े सकट में पड़ा हूँ, इमीसे इधर कई दिनों से दिनरात आपका स्मरण करता हूँ।"

"महाराज! बाहरी शत्रु नो आपका बाल बॉका नहीं कर सकता। मम्मुख युद्ध में हर्पवर्द्धन कभी आपको परास्त न कर सकेंगे"।

'पर में भी तो हर्पवर्द्धन को परास्त नहीं कर सकता हूं"।

"वृद्ध वृक्ष की शाखा दृर फेंक प्रतिष्टानदुर्ग के पत्थर जड़े ऑगन में वैठ गए और वन्न के भीतर से खरिया निकालकर पत्थर पर अक लिखने लगे। थोड़ी देर पीछे वन्नाचार्य्य बोले "महाराज। आपके हाथ से हर्पवर्द्धन का पराजय नहीं है। भारतवर्ष भर में केवल एक ही व्यक्ति है जो हर्पवर्द्धन को ध्वस्त करेगा—दक्षिणापथ का अधीश्वर चालुक्यराज पुलकेशी"।

वज्राचार्य्य की वात पर शशाक को सहसा यृद्ध महानायक यशोधवलदेव की मरते समय की यह वात याद आई कि "विपत्ति पड़ने पर चालुक्यराज मंगलेश से सहायता माँगना" मंगलेश तो उस समय मर चुके थे, द्वितीय पुलकेशी दक्षिण के सम्राट्थे। शशांक ने मन ही मन चालुक्यराज के पास दूत भेजने का निश्चय किया। इसी बीच वज्राचार्य्य सहसा वोल डठे "महाराज! मैं स्वयं वातापिपुर जाने को तैयार हूँ"।

#### [ ੪૭ਖ਼ ]

सम्राट्ने विस्मित होकर कहा "प्रभो ! आप तो अंतर्यामी जान पड़ते हैं"।

"महाराज ! जगत् में कोई अंतर्यामी नहीं है। भाषा जिस प्रकार छोगों के मन का भाव प्रकट करती है, आकृति भी अस्फुट हप में मन का भाव प्रकट करती है"।

''तो आप स्वयं दक्षिण जाने के लिए तैयार हैं ?''

''हाँ"।

"कव ?"

'आज ही"।

उसी दिन संध्या को वजाचार्य्य शकसेन सम्राट् शशांक नरेंद्रगुप्त के दूत वनकर दक्षिण की ओर चल पड़े।

## सोलहवाँ परिच्छेद

## कर्णसुवर्ण अधिकार

एक दिन रात के समय कर्णसुवर्ण के नए प्रासाद के अलंद में माधववम्मी और रिवगुप्त भोजन के उपरांत विश्राम कर रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल ने आकर संवाद दिया कि कोशल से कुछ सैनिक आए हैं जो इसी समय महानायक माधववम्मी से मिलना चाहते हैं। माधववम्मी ने विरक्त होकर कहा "वे क्या कल सबेरे तक ठहर नहीं सकते ?" द्वारपाल

ने कहा 'हम लोगों ने उन्हें बहुन समझाया पर वे किमों प्रकार नहीं मानते, कहते हैं कि अत्यन प्रयोजनीय सवाद हैं"। ''उन्हें यहाँ ले आओ'' कहकर मायववर्मा पलंग पर ही उठकर वेठ गए। द्वारपाल तुरन एक प्रीढ मैनिक को लिए हुए आया। मैनिक माधववर्मा को जभिवादन करके बोला ''प्रभो। भयकर सवाद हैं"। माधववर्मा मैनिक को देख घबराकर एठ खड़े हुए और पूछने लगे ''नवीन! कहो क्या मवाद हैं"। वताने की आवश्यकता नहीं मैनिक और कोई नहीं वगदेश का मॉझी नवीनदाम हैं।

नवीन ने कहा "प्रभो। हमारी मारी सेना अभी ताम्रलिप्ति तक भी नहीं पहुँची है। मैं अपनी नो सेना लेकर अभी चला आ रहा हूँ। मार्ग मे मेने देखा कि गगा के चम पार दूर तक न जाने किसके शिविर पड़े हैं। पश्चिम तट के सब गाँव उजाड़ पड़े हैं और घाट पर एक नाव भी नहीं है। आपको क्या अब तक उसका कुछ भी सवाद नहीं मिला ?"

"कुछ भी नहीं"।

"प्रभो। तो फिर निश्चय है कि श्त्रुसेना राजधानी पर आक्रमण करने आ पहुँची"।

"नवीन ! तुम चटपट वाहर जाओ, नगर के सब फाटक बद करो और सैनिकों को युद्ध के लिये सन्नद्ध करो"।

नवीनदास अभिवादन करके चला गया। आधी घडी में नगर के भीतर स्थान स्थान पर शखध्विन हो उठी, नगर के प्राकारपर सैकड़ों पंसाखे दिखाई देने छगे। माधववम्मा ने रविगुप्त से सारी व्यवस्था कह सुनाई। रविगुप्त हॅसकर बोले ''अच्छी बात है, बताओ सुझसे भी कुछ हो सकता है ?''

माधव ने कहा "हाँ हो सकता है"।

"क्या, बताओ"।

"आप पाँच सहस्र पुररक्षियों को छेकर नगर की रक्षा करें। मेरी सेना के जितने छोग अब तक आ चुके हैं उन्हें छेकर मैं नदी के किनारे जाकर शत्रुसेना को देखता हूँ। तब तक आप नगर के फाटकों को दृढ़ करें"।

"अच्छी बात है। पर तुम छौटोगे कव ?"

"चाहे जिस प्रकार होगा सबेरा होते होते मैं नगर में छौट आऊँगा"।

रविगुप्त और माधववम्मी प्रासाद के बाहर निकले।

भास्करवर्मा की वंगदेश पर फिर चढ़ाई सुनकर वसुमित्र अधिकांश सेना लेकर उन्हें रोकने के लिए गए थे। उन्हें पीछे छोड़ भास्करवर्मा सीधे कर्णसुवर्ण पर आ धमकेंगे इस वात का उन्हें स्वप्न में भी ध्यान न था। वे राजधानी की रक्षा के लिए केवल पॉच सहस्र सेना छोड़ जल्दी जल्दी वंगदेश की ओर बढ़े जा रहे थे। कुमार भास्करवर्मा वंगदेश के विद्रोहियों की सहायता से चटपट वालवल्लमी होते हुए भागीरथी के तटपर आ निकले। चसुमित्र ने मेघनाद के तट पर पहुँचकर देखा कि वंगदेश में उनका सामना करने के लिए कहीं कोई शत्रु नहीं है। पीछे

चन्होंने सुना कि कामरूप की मारी सेना परिचम की ओर वढ गई है और छोटते समय उन्हें रोकने के लिए टटी हुई है। चमुमित्र ने युद्ध की तैयारी कर दी। युद्ध के आरंभ ही मे उन्हें समाचार मिला कि भारकरवर्मा ने स्वयं पट्टह सहस्र अक्वारोही लेकर कर्णसुवर्ण पर आक्रमण कर दिया है।

जिस दिन भास्करवर्मा ने कर्णमुवर्ण नगर पर धावा किया उस दिन नगर मे केवल वमुिमत्र के दल के पाँच सहस्र पदातिक, और माधववर्मों के दल के एक सहस्र अध्वारोही तथा दो सो नो सेना नदी तद पर थी। माधववर्मां अध्वा रोहियों को लेकर अधेरे मे शत्रुसेना को रोकने चले। नवीनदास अपने दो सो माझियों को लेकर रिवगुत्र के साथ नगर की रक्षा पर रहे। माधववर्मा दो पहर रात तक आसरा देखते रहे, जब शत्रुसेना का कहीं पता न लगा तव वे नगर को लीट आए। उनके नगर मे घुसते ही कर्णसुवर्ण नगर चारों ओर से घेर लिया गया। भारकरवर्मा ने बहुत दूर जाकर नदी पार किया और चुपचाप अपनी मारी सेना लेकर वे नगर के किनारे आ पहुँचे।

सारी रात युद्ध होता रहा। नगर पर शत्रु का अधिकार न हो सका। रात ढलने पर दोनों पक्षों की सेना थककर विश्राम करने लगी। उस समय माधववम्मी रिवगुप्त के साथ परामर्श करने वैठे। पहली वात तो यह स्थिर हुई कि वसुमित्र के पास संवाद भेजा जाय, दूसरी वात यह कि मडला वा रोहिताश्वगढ़ सहायता के लिए दूत भेजा जाय। सम्राट् उस समय प्रतिष्ठानदुर्ग में थे, अतः उनके पास संवाद भेजना व्यर्थ समझा गया। नवीनदास स्वयं वसुमित्र के पास संवाद लेकर गए। एक तरुण सेनानायक अपनी इच्छा से दूत होकर मंहला की ओर गया।

पहर दिन चढ़ते चढ़ते कामरूप की सेना ने फिर नगर पर आक्रमण किया। पहर भर तक युद्ध होता रहा। माधवः चर्मा और रविगुष्त ने कई बार शत्रुसेना को पीछे भगाया तव तो भास्करवर्मा की सेना ने नगर के चारों ओर पड़ाव डालकर घेरा किया। भास्करवर्मा की सेना नित्य दो तीन वार नगर के प्राकार पर धावा करती, पर हार खाकर पीछे हटती। इसी तरह करते एक महीना बीत गया पर न तो वसु. मित्र के शिविर से और न मंडलागढ़ से दूत लौटकर आया। कामरूप की सेना वार वार पराजित होकर भी निरस्त और हतोत्साह न हुई। यह देख माधववम्मी और रविगुप्त बड़ी चिंता में पड़ गए। लगातार लड़ते लड़ते दिन दिन सेना घटती जाती थी, पर शत्रु के शिविर में नित्य नई नई सेना आती जाती थी। कर्णसुवर्ण का प्राकार नया तो अवस्य था, पर वह पाटलिपुत्र या मंडला के प्राकार के समान दृढ़ और स्थायी नहीं था। प्राकार जगह जगह से गिरता जाता था। भाक्रमण भी रोकना और उसे ठीक भी करना कठिन हो गया। धीरे घीरे दुर्ग के भीतर सेना का अभाव हो गया।

मायववर्मा ने देया कि अब नगरका नहीं हो सकती। वे बचे हुए छोगों को लेकर शबु सेना को चीक्ते फाउते निकल पड़े। पास की शबुसेना मुद्री भर छोगों पर टूट पड़ी। रात अंबेरी थी। शेष शबुसेना को पता न चला कि कितने छोग बाहर निकल रहे हैं। जो जहाँ थे वहीं निकलनेवालों की कोत्र में स्थ्य हो उठे।

रात के मन्नाट में केवल पाँच मात नैनिकों के माथ रिवगुप्त और माधववर्मा शत्रुशिविर से बहुत दूर निकल आए। माधववर्मा बोले "अब क्या करना चाहिए ? नगर तो शत्रुओं के हाथ में जा ही चुका, अब यही हो सकता है कि उनके बीच कृदकर बीर गित प्राप्त करें"।

रिवगुप्त—इस समय ऐसा करना में नीतिविकद्व समझता हूँ। जब साम्राज्य मे सेनानायकों का इस प्रकार अभाव हो रहा है तब यश की कामना से मृत्यु का आश्रय लेना में उचित नहीं समझता। साम्राज्य के भीतर कई स्थानों पर युद्व ठना है। स्वयं सम्राट् युद्ध कर रहे हैं। इस समय उनके सहा-यकों की संख्या में कभी करना में धर्म नहीं समझता।

माधववरमी—आप वृद्ध हैं, जैसा उपदेश देंगे वैसा ही करूंगा।

रिवगुप्त-अव हमलोगों को सम्राट् के पास चलना चाहिए।

एक महीने में मेघनद के तट पर अपने शिविर मे वसुमित्र

### [ 858 ]

ने सुना कि भास्करवम्मी ने कर्णसुवर्ण पर अधिकार कर | िलया, पर पुररक्षकों में से कोई वंदी नहीं हुआ। दूर के रोहि-ताइव और प्रतिष्ठानदुर्ग में कर्णसुवर्ण के पतन का समाचार जा पहुँचा। शशांक समझे कि नरसिंहदन्त के समान माधववम्मी ने भी साम्राक्य की सेवा में अपना जीवन विसर्जित कर दिया। सम्राट् प्रतिष्ठान छोड़ मगध को लौट आए। वसुमित्र भी लौट कर गौड़देश में पहुँचे।

## सत्रहवाँ परिच्छेद

### ऋण परिशोध का अंतिम मयत्र

शशांक मगध लौट आए। सोन के किनारे सैन्यभीति और मंडला में वसुमित्र और माधववम्मी उनके साथ मिले। भास्कर-वम्मी, माधवगुप्त और हर्षवर्द्धन तीनों ने मिलकर उन्हें रोकने का उद्योग किया; पर मंडलाटुर्ग के सामने उनकी सेना वार वार पराजित हुई। माधवगुप्त तीरभुक्ति की ओर भागे, भास्कर-वम्मी ने कर्णसुवर्ण में जाकर आश्रय लिया। शशांक ने कर्णसुवर्ण घेरने का संकल्प किया।

माधवनम्मा और रिवगुप्त जिस समय कर्णमुवर्ण में विरे हुए थे उसी समय एक तरुण सैनिक अपनी इच्छा से शत्रु के शिविर को पार करके मंडला और रोहितास्य से सहायता

## चौथा परिच्छेद

### नूतन और पुरातन

सवेरे से ही परिचारक लोग पुराना सभामंडप साफ करने में लगे हैं। सभामंडप काले पत्थरों का बना हुआ और चौकोर था। उसकी छत एक सौ आठ खर्भो पर थी। फर्श भी काले चौकोर चिकने पत्थरों की थी । सभा-प्रागण में सब के भीतर, चारों ओर गया हुआ, हरे पत्थरों का चबृतरा या अलिंद था जो सुदर पतले पतले खंभी पर पटा था । अलिंद पर सोने चॉदी का बहुत सुद्र काम था। छत पर पत्थर की मनोहर मूर्तियाँ थीं, स्थान स्थान पर रामायण और महाभारत के चित्र वने थे । अलिंद के पीछे सभामहप के खंभे पड़ते थे। सभामडप के किनारे चारों और पत्थर का वना हुआ चोडा घेरा था। पाटि पुत्र के बड़े बूढ़े कहते थे कि पुराने सम्राटों के समय मे इस घेरे के भीतर दस सहस्र अश्वारोही सुसज्जित और श्रेणीबद्ध होकर खड़े होते थे। सभामडप में हाथी दॉत की वनी हुई कम से कम एक सहस्र सुदर चौकियाँ वैठने के छिये रखी थीं जो बहुत दिनों तक यत और देखभाल न होने के कारण मैछी हो रही थीं। इन पर राजकर्मचारी और नगर के प्रतिष्ठित जन चैठते थे। यहाँ

भेजवाने के छिए गया था। वह तरुण मैनिक इस मनय शशाक का वड़ा श्रियपात्र हो रहा है। कर्णमुवर्ण पर चढाई करते समय सम्राट् ने उसे अपनी शरीररक्षी सेना मे रखा।

मैनिक का नाम है रमापित । रमापित युद्ध के समय कभी सम्राट् के पास से अलग नहीं हाता था और महावला यक्ष अनतवर्मा के समान मदा अपने प्राणों को हथेली पर लिए रहता था। रमापित देखने में बड़ा ही मुदर था। उसका रम कुदन साथा देह गठीली और कोमल थी, उसमें कर्कगता का लेश नहां था। उसके लवे लवे काले पुंचराले वाल सदा पीठ और कवों पर लहराया करते थे। वह जिस ममय उन वालों के उपर रमिवरम का चीरा बॉबना था उस समय उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था कि पाटलिपुत्र का कोई वारामनाविलामी नागर है, शरीररक्षी सैनिक नहीं हैं।

शशाक मडला से कर्णसुवर्ण की ओर गगातट के मार्ग से नहीं चले, उन्होंने जंगल पहाड का रास्ता पकडा। वसुमित्र और सैन्यभीति गगातट के मार्ग से ही कर्णसुवर्ण की ओर चले। यह स्थिर हुआ कि शशाक तो अनतवम्मा और माधववम्मा को लेकर दक्षिण की ओर से कर्णसुवर्ण पर आक्रमण करें और सैन्यभीति और वसुमित्र उत्तर की ओर से धावा करें। मडला से चल कर एक महीने में सम्राट् जगल पहाड़ लॉघते ताम्रित के आ निकले।

सारी अइवारोही सेना आगे आगे चलती थी। बीच में त्रारीररक्षी सेना सहित स्वयं सम्राट् थे और पीछे पदातिक सेना थी। जाड़ा बीतने पर वसंत के प्रारंभ में एक दिन सध्या के समय ताम्रिछिप्ति नगर के पास सम्राट् का त्रिविर स्थापित <u>ह</u>ुआ। अक्वारोही सेना ने दस कोस और आगे वढ़कर पड़ाव डाला और पदातिक सेना पॉच छ कोस पीछे रही। दो पहर रात तक अनंतवम्मी और रमापति के साथ वातचीत करके सम्राट् अपने शिविर मे सोए। सवेरे हो फिर उत्तर की ओर यात्रा करनी होगी, इससे शरीररक्षी सेना भी डेरों में जाकर सो रही। इधर <sup>भ्ड</sup>थर दस पॉच पहरेवाले ही जागते रहे। तीन पहर रात गए पहरेवाले वहुत से घोड़ों को टापों का शब्द सुनकर चौंक पड़े। उनके शंखध्विन करने के पहले ही शिविर पर चारों ओर से आक्रमण हुआ।

सम्राट् के साथ एक सहस्र अश्वारोही सेना वरावर रहा करती थी। उस सेना में सब के सब मुशिक्षित, पराक्रमी और युद्ध में अभ्यस्त रहा करते थे। जब तक कोई युद्ध में अद्भुत पराक्रम नहीं दिखाता था तब तक शरीररक्षी सेना में भरती नहीं हो सकता था। इस प्रकार अकस्मात् आक्रमण होने पर भी शरीररक्षी सेना डरी या घवराई नहीं। सब के सब अख लेकर सोए हुए थे। शंखध्विन सुनते ही वे युद्ध के छिए उठ खड़े हुए। सम्राट् के डेरे में उनके पछन के पास ही अनंत-

वर्मा और रमापित सोए थे। वे जब वर्म बारण करके टेरे के बाहर निकले तब जिबिर के चारों ओर युद्ध हो रहा था। असरय शत्रुसेना ने अंबरे में चारों ओर से आकर जिबिर पर आक्रमण किया था। शरीररक्षी सेना अपने प्राणी पर रेंक युद्ध कर रही थी, पर किसी प्रकार इतनी अधिक सेना को हटा नहीं पाती थी। सम्राट् को जिबिर के बाहर देखते हो सब के सब जयध्विन करने लगे। थोडी देर के लिए शत्रुसेना पीछे हटो, पर फिर तुरत सहस्रों सैनिक मरते कटते जिबिर में बुस आए। शरीररक्षी सेना हटने लगी।

सम्राट् के डेरे के सामने शशाक, अनतवर्मा और रमापति युद्ध करने छगे। शत्रुसंना चारो ओर से शिविर में वुस आई रें थी। शरीररक्षी हटते हटते सम्राट् के शिविर की ओर सिमटते आते थे। इतने में सो से ऊपर सैनिक अंधेर में दूसरी और से आकर सम्राट् पर सहसा टूट पड़े। एक छवा तड़गा वर्माधारी योद्धा उनका अगुवा था। उसने सम्राट् को ताक कर वरछा चलाया। रमापित ने तुरत सम्राट् के आगे आकर वरछे को अपने ऊपर रोक लिया। वरछा रमापित की बॉह को छेदता निकल गया। रमापित मूर्छित होकर सम्राट् के पैरों के पास गिर पड़े। इसी बीच अनतवम्मी ने उस लवे तड़गे योद्धा के मस्तक पर तलवार का वार किया। उसके रें माथे पर से शिरस्नाण नीचे गिर पड़ा। उसका मुँह देखते ही अनतवम्मी उल्लास से चिल्ला उठे। शशाक ने पूछा "अनंत!

चया हुआ ?" अनंतवर्मा उस दीर्घाकार योद्धा के सिर पर तळ-चार तान कर बोळे "प्रभो ! चंद्रेश्वर !"

'कौन चंद्रेश्वर, अनंत!"

इसी बीच में चंद्रेश्वर के पीछे से एक वर्म्मधारी योद्धा ने शशांक के ऊपर बरछा छोड़ा। सम्राट् या अनंतवम्मी किसी ने न देखा। वरछा वर्मा के संधिस्थल को भेद कर सम्राट् के कंघे में जा लगा। इस भीषण आघात से सम्राट् को मूर्छा सो आ गई, पर उन्होंने तुरंत सॅभलकर वरछे को निकाल कर फेंक दिया। इतने में अनंतवर्मा चंद्रेश्वर का कटा सिर हाथ में लेकर वोले "महाराज! इसी चंद्रेश्वर ने मेरे पिता को मारा था"। उनकी वात सम्राट् के कान में न पड़ी क्योंकि वे अत्यंत कुद्ध होकर वरछा चलानेवाले की ओर लपके थे। शशांक की तलवार उसके कंघे पर पड़ी। वह युद्ध छोडकर भाग खड़ा हुआ । इसी बीच चारों ओर से शत्रुसेना सम्राट् के शिविर में घुस आई। मुट्टी भर शरीररक्षी कव तक खड़े रह सकते थे, एक एक करके वे गिरने लगे। इतने में पीछे से किसी ने चिल्ला कर कहा "रत्नेश्वर! वही सामने शशांक है, आगे वढ़ो"। अकस्मात् पीछे से शशांक पर किसी ने खङ्ग चलाया। अनंतवम्मी का बायाँ हाथ ही वेकाम हुआ था, वे तलवार लेकर चिल्लानेवाले की ओर झपटे। इधर रत्नेश्वर और शशांक से खड़ युद्ध होने छगा। इतने में पीछे से एक और योद्धा ने शशांक पर तलवार चलाई। अनंत ने वार को रोकना चाहा, पर तलवार उनके कवे पर पड़ी। वे मृद्धित होकर गिर पड़े। अकेले शलाक रह गए। सहसा एक भाला उन्हें लगा। वहुत से वाव गानर शशाक पहले से ही शिथिल हो रहेथे। इस चोट को वे मॅभाल न सके, मृद्धित होकर गिर पड़े।

उत्तों में कुछ यो द्वाओं को छिए गमापित आते दिखाई पडे। उन्होंने चट शशाक को अपनी पीठ पर छाट छिया और वहां से चछते हुए। रमापित के साथ आए हुए यो द्वा कुछ देर तक छडते भिडते रहे। उनमें से एक अनंतवम्मी को अपनी पीठ पर छाट अंघेरे में एक ओर निक्छ गया। अभी मचेरे का उजाछा नहीं द हुआ था। थानेश्वर की सेना शिविर को छुटने पाटने और \ जछाने में छगी हुई थी।

# अठारहवाँ परिच्छेद

## अंतिम निर्णय

चारों ओर दूर तक वाळू का मैदान चला गया है। दूर पर समुद्र की नीली रेखा दिखाई पड़ रही है और मेवगर्जन के समान गंभीर शब्द सुनाई पड रहा है। रात वीत गई है, ' खपा की उज्वल आभा पूर्व की ओर दिखाई पड रही है। वाळ् पर एक घायल योद्वा पड़ा हुआ है। एक अल्पवयस्क युवक वीच वीच में उसका नाम ले लेकर पुकारता है और फिर स्त्रियों के समान रोता हुआ उसके घायल शरीर पर सिर रख देता है।

"सम्राट्—महाराज—शशांक—एक वार और उठो"।

घायल पुरुप अचेत पड़ा है। युवक ने फिर पुकारा 'शशांक!" अंत में हारकर अपने साथी के पैरों पर सिर रख कर वह रोते रोते बोला 'तो क्या अब न उठोगे—अब आँख न खोलोगे ? एक बार आँख खोल कर देखों, मैं सैनिक नहीं हूं—मैं रमा-पित नहीं हूं—मैं वही मालती हूं"। युवक या युवती सम्राट् के पास भूमि पर लोट कर विलाप करने लगी।

थोड़ी देर में सूर्योदय हुआ। सूर्य की किरनों के ऊपर पड़ने से शशांक को कुछ चेत हुआ। मालती ने इस बात को न देखा। वह भूमि पर पड़ी विलाप कर रही थी। सम्राट् ने उसके सिर पर हाथ रख कर पुकारा "अनंत!" मालती चकपकाकर उठ बैठी "कौन?" शशांक ने अत्यंत क्षीण स्वर से पूछा "तुम कौन हो?"

मालती ने कहा "अहा जाग गए, सचमुच जाग गए।

महाराज—महाराज! मैं हूं, मालती। मैं रमापित नहीं हूं—मैं

सचमुच मालती हूं। रोहिताश्वगढ़ से मैं वरावर साथ हूं।

एक दंड के लिए भी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा।

पुरुप का वेश धारण करके मैंने जो जो किया वह किसी स्त्री से

नहीं हो सकता। सदा तुम्हारे साथ रहने के लिए ही मैं रमापित

के नाम से शरीररक्षी सेना में भरती हुई"।

'क्या कहा ? मालती, तुम रमापति ! कुछ समझ मे नहीं आता—अनत कहाँ है !''

'प्रभो । मुझे पता नहीं है''।

"अनत—नहीं—नरसिष्ट—चित्रा। युद्ध में क्या हुआ ?" "प्रभो। युद्ध हो गया, मायवगुप्त की जीत हुई"।

मायवगुप्त की जीत की वात मुनते ही वायल सम्राट् उठ वेंठ और वोले "माथवगुप्त की जीत है हर्पवर्द्धन की जीत कही, कभी नहीं। यशोववलदेव चले गण, नरसिंह चले गण, अनत का पता नहीं। क्या हुआ है में तो हूं, वीरेंद्र हैं, वसुमित्र हैं, माथववम्मी भी होंगे। प्रचीन गुप्त साम्राज्य का गौरव फिर स्थापित कहंगा। पर—तुम कोन हो है तुम तो रमापित हो है नहीं—तहीं—तुम हो मालती। मालती तुम कहाँ नहीं तुम तो रमापित हो—तहीं—तुम हो नहीं दन तो मेने नहीं पह-चाना था—"।

"महाराज, प्रभो, स्वामिन ! मे माठती ही हूँ । तुम्हें सदा देखते रहने के छिए ही अब तक रमापित बनी थी"।

"मालती—मालती—चित्रा ! यह नहीं हो सकता"।

"न होने की कोई वात ही नहीं है, प्रभो ! तुम्हें देखने की आशा से में दक्षिण से जगल पहाड़ लॉघती इस देश में आई। लोक लज्जा आदि सब कुछ छोड़ बरावर साथ साथ फिर रही हूं और फिल्लंगी। मुझे और कुछ न चाहिए। इतना ही अधिकार मेरा रहने दीजिए। मैं और कुछ नहीं

चाहती। आपके हृद्य पर चित्रा का जो अधिकार है उसमें मैं कुछ भी न्यूनता नहीं चाहती। समुद्रगुप्त के वंश का जो गौरव उनके परम प्रतापी वंशधर के हृद्य में विराज रहा है वही एक अवला के हृद्य में भी जगा हुआ है। इसी नाते मुझे चरणों के समीप रहने का अधिकार दीजिए"।

"तुम अपना जीवन क्या इसी प्रकार नष्ट करोगी, कही विवाह न करोगी ?"

"नहीं, महाराज! मुझसे विवाह करके संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता, मैं देखती हूं आप भी सुखी नहीं हो सकते। जिस बात से महाराज को दुःख होता है उसे कभी मैं अपने मुंह पर न ठाऊँगी। जंगळ जंगळ, पहाड़ पहाड़ महाराज के साथ फिरकर पहाड़ की चोटियों पर से, वृक्ष की शाखाओं पर से, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंद्गुप्त और शशांकनरेंद्रगुप्त के विजयगीत गाऊँगी। मेरी वाणी से महाराज के मुख पर कुछ भी प्रफुछता दिखाई देगी, महाराज की सेना को कुछ भी उत्साह मिलेगा, तो मैं अपना जन्म सफळ समझूँगी। वस, महाराज! मुझे और कुछ न चाहिए"।

वोछते वोछते माछती का मुख आवेश से रक्तवर्ण हो गया, सुनते सुनते शशांक को तंद्रा सी आ गई, उनकी आँखें झपकने छगीं। उन्होंने क्षीण स्वर से कहा ''रमापति—नहीं, नहीं—माछती—में तो देखता हूं कि मेरे जीवन का अंत—'अव—"।

"महाराज! यह क्या कहते हैं ? तो फिर मेरे जीवन का भी आज यही अन होगा" मालनी फिर विलाप करने लगी। सम्नाट् फिर मृर्च्छित से हो गए। थोशी देर में आंग्र खोल कर बोले "चित्रा—नरसिंह—वडी प्याम—जल—"

मालती सम्राट् को उस दशा में छोउ कही जाना नहीं चाहती थी। पास में कही पीने योग्य जल मिलना भी किन था। उस बाल् के मेंदान में समुद्र के ग्वारी जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिग्नाई देता था। शशाक को प्यास से व्याकुल देख मालती वडी चिंता में पड़ गई। अंत में ''अच्छा में जल लाने जाती हूं" कहकर वह एक ओर गई। परमेश्वर परमभट्टारक महाराजाविराज शशांकनरेंद्रगुप्त तपती बाल् में प्यास से जलफते अकेले पड़े रहे।

इतने में वृक्ष की एक गासा पर सवार वज्राचार्य्य अकसेन सम्राट् के सामने आ खड़े हुए और पुनारने लगे "महाराज— महाराज शशाक।" सम्राट् ने ऑखें खोल कर जल मुँह में खालने का सकेत किया। वृद्ध वज्राचार्य्य वोले "महाराज! अदृष्टचक पूरा हुआ"। वृद्ध आचार्य्य चट एक वृदी का रस श्राक के मुँह में डाल और घावों पर लगाते लगाते वोले "महाराज! यह वोधिसत्व नागार्जुन का लटका है। यह कभी ज्यर्थ नहीं हो सकता"।

औपध मुँह मे पड़ते ही सम्राट् का शैथिल्य हट गया, पीड़ा मे भी वहुत कमी हो गई। वे सँभल कर वोले "प्रभो।

## [ ४९१ ]

यह आपने क्या किया ? मुझे अब और क्या दिखाना चाहते हैं ? हर्षवर्द्धन की कामना तो पूरी हुई"।

"नहीं महाराज! माथवगुप्त का अपराध क्षमा कीजिए"।

"माधवगुप्त! आपकी वात समझ में नहीं आती है"।

"महाराज! समझ में तो मुझे भी नहीं आती है, अदृष्ट न जाने क्या क्या कहलाता है"।

रमापित के वेश में मालती जल लिए आ पहुँची। जल मुँह में पड़ते ही सम्राट् और भी स्वस्थ हुए। इतने में वहुत से अश्वारोहियों का शब्द कुछ दूर पर सुनाई पड़ा। देखते देखते सम्राट् के साथ की सारी अश्वारोही सेना उस वाल के मैदान में आ पहुँची। अनंतवर्मा ने आकर सम्राट् को अभिवादन किया। दो सैनिकों ने निःशस्त्र माधवगुप्त को लाकर शशांक के सामने खड़ा कर दिया। माधवगुप्त सिर नीचा किए चुपचाप खड़े रहे। शशांक ने बहुत दिनों से माधवगुप्त को नहीं देखा था। देखते ही स्नेह से उनका जी भर आया। वे बोल उठे "माधव!"

माधवगुप्त दौड़कर सम्राट् के चरणों पर गिर पड़े, उनकी आँखों से ऑसुओं की धारा छूट चली। शशांक ने कहा "माधव! तुम मगध के अधीश्वर और महाराज महासेनगुप्त के पुत्र होकर इतने कातर क्यों होते हो ?"

"भैया! माधव—भिखारी—चरणों में स्थान—नही— महाराजाधिराज! इस कृतन्न का शीन्न दंडविधान—"। पर यह कह देना आवश्यक है कि मुसलमानी दरवारों के समान खड़े रहने की प्रथा प्राचीन हिंद सम्राटों की सभा में न थी। राजा के आने पर सब लोग अपने आसनों पर से उठ खड़े होते थे और फिर राजाज्ञा से बैठ जाते थे। अलिंद में चाँदी की गहीदार चौकियों की दो श्रेणियाँ थीं जिनपर राजवंश के लोग तथा युवराजपादीय क्ष और कुमारपादीय ' अमात्यगण बैठते थे। इन वर्गों में जिनकी गिनती नहीं थी वे आलिंद में आसन नहीं पा सकते थे। मत्स्य देश से आए हुए दूध से खेत मर्मर पत्थर की ऊँची वेदी के ऊपर सम्राट् का सिंहासन रहता था। वेदी के तीन ओर सीढ़ियाँ थीं। वेदी के ऊपर सोने के चार डंडों पर झलझलाता हुआ चॅदवा तनता था। चंद्रातप के नीचे राज-सिंहासन सुशोभित होता था।

परिचारक मर्मर की वेदी धोकर और उसपर पारस्य देश का गळीचा विछाकर सोने के दो सिंहासन रख रहे थे। कुछ परिचारक चँदवे में मोती की झाळरे ळटकाने में ळगे थे, कुछ दोनों सिंहासनों के पीछे चॉदी के उज्वल छत्र लगा रहे थे। वेदी के एक किनारे बैठा एक कर्मचारी परिचारकों के काम की देख। रेख कर रहा था।

क्ष युवराजपादीय = वे अमात्य या राजकर्मचारी जिन्हें युवराज' के यावर सम्मान प्राप्त था।

<sup>&#</sup>x27; कुमारपादीय = वे अमास्य या राजपुरुष जिनका सम्मान अन्य राजकुमारों के समान था।

"क्या हुआ, मायव ! तुम निर्भय होकर कहो"। मायवगुम के सुँह से एक शन्द्र न निकला।

वज्राचार्क्न बोले 'महाराज । माधवगुष्न का भ्रम दूर हो गया है। हर्षवर्द्धन मगध के भिहासन पर समुद्रमुप्न के किसी वद्यावर को नहीं रराना चाहने। वे अपना कोई नामंत वहाँ भेजना चाहते हैं। मानवगुष्न को अपने माध थानेस्वर और कान्यकुःज मे रखना चाहते हुँ"।

श्राक्र—सेवा कराने के छिए—समुद्रगुष्त के वश्रवर से १ मम्राट् की ऑग्गो से चिनगारियाँ निकलने लगीं। वे उठ बैटे ओर कडक फर बोले "मायव। तुम ममुद्रगुप्त के वंगवर हो। तुम्हारा मोह ट्लूट गया, अत्र तुम मगव सिंहामन के अविकारी हो। तुम्हीं से यहि समुद्रगुप्त का वश चलेगा तो चलेगा। मेरे स्त्री पुत्र कोई नहीं, और न कभी होंगे। मेंने अव तक विवाह नहीं किया है और न कभी कहूँगा। में राज भोगने के लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ, सुझे राज्य की आकाक्षा नहीं है। मगध में गुप्तवंश का अधिकार स्थिर रखने के लिए ही मेने जस्त्र डठाया है। मेरे जीते थानेज्वर राजवंग का कोई पुरुप या सामत मगध के सिंहासन पर पेर नहीं रख सकता। अनंत !"

शशाक—जिस प्रकार से हो माधवगुत्त को मगध के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना होगा।

सम्राट् के मुँह से इतना निकलते ही अश्वारोही सेना जयध्वित करने लगी। सम्राट् की पदाितक सेना भी पास आ गई थी। उसने भी शशांक का नाम लेकर भीषण जयध्वित की। जयध्वित के बीच उस बाल के मैदान में रमणी के अत्यंत मधुर और कोमल कंठ से निकला हुआ गुप्तवंश के गौरव का गीत कहीं से आकर कान मे पड़ने लगा। सव लोग मंत्रमुग्ध के समान चिकत खड़े रहे। किसी को यह रहस्य समम में न आया। सब यही समझे कि वनदेवी प्रसन्न होकर गा रही हैं।

सम्राट् ने पूछा 'अनंत ! वसुमित्र और सैन्यभीति कहाँ हैं ?"

वजाचार्य्य—महाराज के घायल होने का संवाद उन्हें भी मिल चुका है, वे भी पहुँचा चाहते हैं। महाराज ! यशोधवलदेव की बात का समरण है ?

शशांक-प्रभो ! कौन सी बात ?

वजा०-दक्षिण चले जाने को।

शशांक - प्रभो ! आप सर्वज्ञ हैं।

वजा०—महाराज ! सर्वज्ञ कोई नहीं—मैं तो छोकचर मात्र हूँ, एक स्थान पर कभी नहीं रहता। चसुमित्र और अनंतवम्मी अपनी सेना के साथ माधवगुप्त को छे जाकर मगध के सिंहासन पर बिठाएँ। हर्षवर्द्धन नहीं रोक सकते, उन्हें शीव्र ही अपनी सेना पूर्व से हटानी पड़ेगी। आप माधव-

गुप्त को मगध के मिहासन पर निर्दित्र रखने के लिए रिट्या ओर दक्षिण कोशल के दुर्गम पहाड़ी भड़ेटा में गुप्तवंश के गोरवरदाक के रूप में अवस्थान करें। अहुष्ट चक की गीन यही कह रही है। त्रम, महाराज ।),

देगते देगते वृद्ध नम्राचार्य वृक्षयामा पर मयार होकर बाल के महान में न जाने कियर निकल गण। फिर ये वहाँ दिस्माई न पड़े। उनने में योगे की टावें फिर सुनार्ट पड़ी। एक दूत ने आकर मैन्यभीति, वोरेडमिह और मायवयन्मी के भाने का समाचार दिया।

समुद्र के तर पर फिर शिविर स्थित हो नए। एक वडे शिवर के भीतर नम्राट् शशास, माववराप्त, अनंतवर्मा, मायववम्मी, मैन्यभीति और वीरेट्रिसिट वैठकर मत्रणा पर रहे है। स्थिर हुआ कि वसुमित्र, अनतवम्मां और माधववम्मां माधवराम को साथ लेकर मगध पर चढाई करें। जब तक वे माधवगुप्त को मगध के सिंहासन पर निठाकर न छोटे तन तक मम्राट् वहीं अवस्थान करें। उनके छीट आने पर दक्षिण की यात्रा हो। सैन्यभीति ने कहा— "महाराजाधिराज ! में वातापिपुर से कई वार वक्षिण-

कोशल ओर कलिंग की ओर गया हूँ। मैं उन प्रदेशों से पूर्णतया परिचित हूँ । गुप्तवश का स्मरण वहाँ की प्रजा मे अव तक वना हुआ है। वीद्धसम के अत्याचारों से दुखी होकर किंगवाले अव तक गुप्तवश का नाम लेते हैं। किंग मे

पुष्प गिरि आदि संघाराम वड़े प्रवल हैं। बौद्ध आचार्य्य वालकों को पकड़ ले जाते हैं और संघ में भरती करते हैं। तांत्रिक बौद्ध वालकों को चुराकर विल चढ़ा देते हैं। यह दशा वहाँ सैकड़ों वर्ष से है। प्राचीन वर्णीश्रम धर्म की रक्षा के लिए वहुत से लोग समुद्रपार द्वीपांतरों में चले गए हैं। महाराज! आप धर्मरक्षक हैं, आपके ही हाथ उनका उद्धार हो सकता है।

शशांक-में अवस्य चल्लूंगा। वौद्धसंघ राजद्रोही है। इसी राज-द्रोह के पाप से वौद्ध मत का चिह्न तक इस देश मे न रह जायगा।

डेढ़ महीने तक सम्राट् शशांक ताम्रिलिप्त में रहे। अनंत-वर्म्मा, माधववर्म्मा और वसुमित्र जिस समय अपनी सेना सिंहत माधवगुप्त को लेकर मगध में पहुँचे उस समय थानेश्वर की सेना देश छोड़ कर जल्दी जल्दी दक्षिणपश्चिम की ओर जा रही थी। यह देख कामरूप की सेना भी अपने देश को लीट पडी। माधवगुप्त निर्विघ्न मगध के सिहासन पर प्रतिष्ठित किए गए। थोड़े दिनों में सुनाई पड़ा कि दक्षिणापथ के सम्राट् द्वितीय पुलकेशी के हाथ से नर्मदा के तट पर हर्षवर्द्धन ने गहरी हार खाई। इसके उपरान्त किर हर्षवर्द्धन ने माधवगुप्त को मित्र छोड़ कभी सामंत आदि कहने का साहस न किया।

माधवगुष्त के सिंहासन पर वैठने के थोड़े ही दिनों पीछे किंग और दक्षिण कोशल में 'परमेश्वर परममद्वारक परम भागवत महाराजाधिराज श्रीशशांक नरेद्रगुष्त" की जयव्विन गूँज उठी। प्राचीन वर्णाश्रम धर्म्म की मर्घ्यांटा वहाँ फिर स्थापित

#### [ 80.8 ]

हुई। सम्राट् शशाक और उनके सामत राजाओं की ओर से ' शास्त्रज्ञ शामणों को बट्टन सी भृमि मिली। इससे बीइसंब का प्रभाव कम हुआ और ताबिकों का अत्याचार दूर हुआ।

#### **चपमंहार**

सम्राट् शयाक को किलग आए अठाक्त वर्ष हो गए।
एक कॅचे पहाडी दुर्ग के प्रामाद में राजिय शयाक पलग पर लेटे
हैं। उनके पास सोलह सबह वर्ष दा एक वालक वैठा है।
सुप्तवण के गीरवर्गात की सबुर ध्वनि दूर से दिसी रमणी के
कठ से निक्लकर आ रही है। सम्राट् कट रहे हैं—

"पुत्र, आदित्यसेन । अय तुम मयाने हुए । तुम सम्राट् महासेनगुप्त के पीत्र मे । गुप्तवश के गौरव की रक्षा अव तुन्हारे हाथ है । तुन्हारे पिता माधवगुष्त को मित्र कहकर हपंबर्धन उत्तरीय भारत के सम्राट् वने हुए हैं । यह मित्रता एक माया-जाल मात्र है । मगध में गुप्तवश के पूर्ण प्रताप की घोषणा के लिए यह आवश्यक हे कि थानेश्वर से किसी प्रकार का सबध न रखा जाय । तुन्हारे पिता के किए यह न होगा । यह तुन्हारे हाथ से होगा । में तुन्हे आशीर्वाट देता हूँ, तुम गुप्तवश के परमप्रतापी सम्राट् होने"।

<sup>कई दिन</sup> पहले जो पिंगलकेश बालक सोन और गगा के संगम पर पुराने राजप्रासाद की खिड़की पर खड़ा जलधारा की ओर देख रहा था वह सभामंडप में आकर इधर उधर घूम रहा था। घूमता घूमता वह वेदी के सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही परिचारक थोड़ी देर के लिये काम बंद करके खड़े हो गए। वालक ने पूछा "यह नया सिंहासन किसके लिये हैं १" एक परिचारक बोला " थानेश्वर के सम्राट् के िचे "। वालक चौंक पड़ा। उसका सुद्र मुखड़ा क्रोध से लाल हो गया और उसने हाथी दॉत की एक चौकी उठा ली। हाथ के झटके से चौकी उखड़ गई। परिचारक डर के मारे दो हाथ पीछे हट गए। रोपरुद्ध कड से बालक ने फिर पूछा 'वया कहा" ? किसी से कुछ उत्तर न वन पड़ा। जो कर्मचारी परिचारकों के काम की देखरेख करता था वह वेदी के पास आया और वालक को अभिवादन करके सामने खड़ा हो गया। वालक ने पूछा ''तुम किसकी आज्ञा से वेदी पर नया सिहासन रख रहे हो १" कर्मचारी उत्तर देने मे इधर उधर करने लगा, फिर बोला ''मैंने सुना हैं\_''। उसकी वात भी पूरी न हो पाई थी कि वालक एक फलाग में वेदी के ऊपर जा पहुँचा और पैर से डिकराकर नए सिंहासन को दस हाथ दूर फॅंक <sup>दिया</sup> । सिंहासन काले पत्थर की फर्श पर धडाम से गिरकर खड खड हो गया। परिचारक डर के मारे मडप से भाग खड़े हुए। कर्मचारी भी वालक की आकृति देख भागने

ही को था इतने में थोड़ी दूर पर एक द्वार पर का हरा पदी हटा और एक लंबा अधेड़ योद्धा और एक दुवली पतली बुढ़िया बहुत से विदेशी सैनिकों से घिरी आ पहुँची। घृद्धा ने पूछा "यह कैसा शब्द हुआ ?" सब चुप रहे। छुमार शशांक और उसके अमात्य को छोड़ वहाँ और कोई उत्तर देनेवाला था भी नहीं। अमात्य तो उन दोनों को देख इतना सूख गया था कि उसके मुँह से एक शब्द तक न निकला। कुमार कुछ कहना ही चाहता था पर मुँह फेर कर रह गया। वृद्धा ने फिर पृछा। कर्मचारी ने उत्तर देने की चेष्टा की पर उसकी घिग्घी सी वॅघ गई, मुँ६ से स्पष्ट शब्द न निकले। वालक ने तव अवज्ञा से मुँह फेरकर कहा "परिचारगो ने पिताजी के सिंहासन के पास थानेश्वर के राजा का सिंहासन रख दिया था। मैंने उसे पैरों से ठुकराकर चृर कर दिया"। वालक के ये तेजभरे वाक्य उस पुराने सभामंडप में गूँज उठे। सुनते ही उस अधेड़ योद्धा का मुँह लाल हो गया। उसके साथ के सैनिकों की तलवारें म्यानों में खड़क उठीं। कर्मचारी तो वह झनकार सुनते ही सॉस छोड़कर भागा। वृद्धा वेदी के पास वढ़ आई और वालक का हाथ थाम उसे नीचे उतार लाई। इधर अधेड़ योद्धा म्यान से आधी तलवार निकाल चुका था। इतने में सादा इवेतवस्त्र डाले नंगे पैर एक वृद्ध सभामंडप में घवराये हुए आ पहुँचे। उन्हें देखते ही विदे-शीय सैनिकों ने भी अककर अभिवादन किया। हम लोग भी।

उन्हें पहले देख चुके हैं। वे गुप्तवंशीय सम्राट् महासेनगुप्त थे। उन्हें देखते ही दृद्धा हँ सकर आगे बढ़ी। प्रीढ़ योद्धा का सिर कुछ नीचा हो गया। वृद्ध सम्राट् एक विशेष विनय-सूचक भाव से उस दृद्धा की ओर देख रहे थे जिससे यही लक्षित होता था कि वे बालक के अपराध के लिये क्षमा चाहते थे, किंतु प्राचीन साम्राज्य का अभिमान उनका कंठ खुलने नहीं देता था। दृद्धा हॅसती हॅसती बोली ''भैया! शशाक की बात मत चलाना। प्रभाकर कुछ ऐसे पागल नहीं हैं जो वालक की वात मन मे लाएँने"। प्रौढ़ योड़ा सिर नीचा किए भीतर ही भीतर दाँत पीस रहा था। युद्धा के पहनावे से जान पड़ता था कि वह पंचनद की रहनेवाली थी। अव तक पजाव की स्त्रियाँ प्राय वैसा ही पहनावा पहनती हैं। किपेशा और गांधार की स्त्रियों के पहनावे के समान उस पहनावे मे भी स्त्रीसुलभ रमणीयता और कोमलता का अभाव था। दूर से पहनावा देखकर स्त्री पुरुष का भेद करना तत्र भी कठिन था। किंतु ठढे पहाडी देशों के छिये वैसा <sup>पह्</sup>नावा <sub>उपयुक्त</sub> था ।

हुद्धा के वाल सन की तरह सफ़द हो गएथे। गालों पर झरिंगाँ पड़ी हुई थीं। शरीर पर एड़ी के पास तक पहुँचता हुआ चील या ॲगरखा था, सिर पर भारी पगड़ी थीं। पैरों में जड़ाऊ जूतियाँ थीं। पीठ पर वाल खुले हुए थे। वे सम्राट् महासेनगुप्त की सगी वहिन, स्थाण्वीश्वर (थानेश्वर)

के महाराज आदित्यवर्द्धन की विधवा पटरानी, महादेवी महा-सेनगुप्ता थीं। उनके साथ में जो अघेड़ पुरुष था वह भादित्यवर्द्धन का ज्येष्ठ पुत्र, स्थाण्वीश्वर के राजवंश का प्रथम नम्राट्, प्रभाकरवर्द्धन था। जिस समय आदित्यवर्द्धन वर्त्तमान वे उसी समय से महासेनगुपा स्वामी के नाम से सव राज **हाज चलाती थी। जब प्रभाकरवर्द्धन स्थाण्वीश्वर के सिंहासन** ार बेठे तब भी महादेवी सिंहासन के पीछे परदे में बैठी बैठी मुत्र के नाम से अपना प्रचंड शासन चलाती थीं। अस्सी पर्प की होने पर भी थानेश्वर में उनका आतंक वैसा ही बना या। आर्घ्यावर्त्त के सब छोग जानते थे कि स्थाण्वीश्वर के सिंहासन पर वैठे हुए, पंचनद का उद्वार करनेवाले, हूणों, आभीरों और गुर्जरों का दमन करनेवाले सम्राट् पदवीधारी प्रभाकरवर्द्धन महादेवी के हाथ की कठपुतली मात्र हैं। उन्हीं की उंगलियो पर सारा थानेश्वर और उत्तरापथ का समस्त राजचक्र नाचता था।

महादेवी हॅसती हॅसती अपने भतीजे और पुत्र का हाथा पकड़े सभागृह से वाहर निकलीं। वृद्ध सम्राट् सिर नीचा किए उनके पीछे पीछे चले। अव एक एक करके सब परि-चारक आने लगे। दूटा हुआ सिंहासन हटा दिया गया। सभामंडप सुसज्जित हुआ। वेदी के ऊपर केवल सम्राट् का एक सिंहासन रहा।

# पाँचवाँ परिच्छेद

## परचूनवाली

दूकान पर वैठी काली भुजंग एक प्रौढ़ा स्त्री आटे, चावल, दाल, नमक, तेल, घी भादि के साथ साथ अपनी मंद मुसकान वेच रही थी। इतने बड़े पाटिलपुत्र नगर में जिस प्रकार चावल दाल के गाहक थे उसी प्रकार उसकी मंद मुसकान के गाहकों की भी कमी नहीं थी। दूकान के बीच मे बैठा हमारा वही पूर्वपरिचित तेली विकती हुई मुसकान की मात्रा की ओर कड़ी दृष्टि लगाये था। उसके साथ जो वालक आया था वह दुकान के सामने राजपथ पर कई धूलधूसर काले काले लड़कों के साथ खेल रहा था। इसी वीच मे छवे डीछ का एक गोरा आदमी चावल और घी लेने दुकान पर आया । घी और चावल के साथ उस रमणी ने और न जाने कितनी वस्तुएँ वेच डालीं। सब सौदा हो चुकने पर जब उस पुरुप ने चावल, दाल, बी, नमक, आदि सामग्री कपड़े के छोर मे वॉधी तव उसने देखा कि सव सामान एक आदमी से न जायगा। यह देख सद्यहृदया रमणी उसकी सहायता करने के लिये दूकान से उठी।

तेली यह देख घर से निकल आया और उस आदमी से कहने

लगा 'भें आप का सब सामान आप पहुँचाने के लिये तैयार हूँ अथवा अपने इस लड़के को आप के साथ किये देता हूँ। मैं अपनी स्त्री को एक विना-जाने-सुने आदमी के साथ घर से बाहर नहीं जाने देना चाहता"। धीरे धीरे वात बढ़ चली और मुठभेड़ की नौबत दिखलाई देने लगी। अंत में उस शांतिशिय रमणी ने बीच में पड़कर निबटेरा कर दिया। यह स्थिर हुआ कि वालक उस पुरुष के साथ सब सामान लेकर जायगा।

वालक सिर पर भारी गठरी रखे उस आदमी के पीछे धीरे धीरे चला। वह आद्मी लंबे लंबे डग मारता आगे आगे चलता जाता था और पीछे फिर फिर कर देखता जाता था कि छड़का कितनी दूर है। वीच वीच में लड़के को पीछे न देख उसे लौटना भी पड़ता था। वह आदमी जो मार्ग पकड़े जाता था वह अब नगर के वाहर हो कर नदी तट की ओर जाता दिखाई पड़ा। उसके दोनों ओर वृक्षश्रेणी छाया डाल रही थी। एक ओर तो गंगा की चमकती हुई वाल दूर तक फैली थी, दूसरी ओर हरी हरी घास से ढकी भूमि थी। वाल् के मैदान के वीच उत्तर की ओर दूर पर भागीरयी की क्षीण जलरेखा दिखाई देती थी। उस पथ पर संध्या सवेरे को छोड़ और कभी कोई आता जाता नहीं दिखाई पड़ता था। आज कोई विशेष बात थी जो उस पर लोगों की भीड़भाड़ दिखाई देती थी। बालक कभी कभी

भीड़ में मिल जाता था और वह पुरुष बड़ी कठिनता से उसे ढूँढ़ कर निकालता था। मार्ग के दक्षिण ओर बहुत से छोग एकत्र थे जो देखने में युद्धव्यवसायी जान पड़ते थे। घास के मैदान मे बहुत से शिविर (डेरे) खड़े थे जिनके सामने सैनिक इधर उधर आते जाते दिखाई पड़ते थे। उनमे से अधिकतर लोग खाने और रसोई बनाने में लगे थे। कुछ छोग नित्य के सब कामों से छुट्टी पाकर पेडों की छाया के नीचे लेटे थे। मार्ग से थोड़ा उत्तर चल कर पेड़ों के नीचे यहाँ से वहाँ तक एक पक्ति मे घोड़े वॅघे थे। उनके सामने स्थान स्थान पर साज और शस्त्र-भाले, बरछे, तलवारे और धनुर्वाण इत्यादि—ढेर लगाकर रखे हुए थे। सड़क के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूर पर सजे हुए विदेशी सैनिक रक्षा के छिये नियुक्त थे। दल के दल सैनिक नदी से स्नान करके आ रहे थे। वाहक लोग गवहों पर वड़े वड़े लोहे के कलसे लाद कर अश्वारोहियों के पीने के लिए पानी ला रहे थे। छकड़ों और रथों के मारे सड़क पर चलने की जगह न थी। छकडे अश्वा-रोहियों और घोड़ों के खाने पीने की सामग्री नगर से लाद कर छाते थे और वोझ ठिकाने उतार कर फिर नगर की ओर छीटते थे। कर्मा कभी छकड़ों के दोनों ओर सवार भी चलते थे और उन्हें भिविर तक ले जाकर सामधी उतरवाकर छोड़ देते थे।

नगर से कोस भर पर एक वड़े पीपछ के पेड़ की छाया के

नीचे कई आदमी बैठे वातचीत कर रहे थे। उनके सामने कई एक माले जुटा कर रखे हुए थे। एक ओर भूमि पर एक वालिका या स्त्री पड़ी थी। उसके दोनों हाथ चमड़े के वंधन से कसे थे। और दोनों पैर एक रस्सी द्वारा खूँटे से वॅधे थे। वह वीचे वीच में सिर उठा उठा कर आने जाने वालों की ओर ताकती और फिर हताश होकर पड़ जाती थी। जो मनुष्य वृक्ष के तले बैठे थे वे देखने में विदेशी और विशेपतः पंचनद के जान पड़ते थे। उनमें से एक रह रह कर चमड़े के छोटे कुप्पे में से मद्य डाल डाल कर पीता और अपने साथियों को देता जाता था। उनमें से कोई वालिका की ओर कुछ ध्यान न देता था।

वालक चावल दाल की गठरी सिर पर लिए उसी पेड़ के नीचे आ कर खड़ा हो गया, फिर वोझ उतार कर थोड़ा वैठ गया और इधर उधर ताकने लगा। उस समय वालिका टक लगाए सड़क की ओर देख रही थी। रंग विरंग के परिच्छदों से सुसज्जित होकर वाजा वजाती हुई मगध की पदातिक सेना उस समय उस मार्ग से निकल रही थी। वालक की गठरी जहाँ की तहाँ पड़ी रही। वह धीरे धीरे वालिका की ओर वढ़ा और पास जाकर उसने पुकारा "वहिन!"। वालिका ने चकपका कर उधर मुँह फेरा। देखते ही वालक उसके गले से लग गया। भाई और वहिन दोनों एक दूसरे के गले से लग कर सिसक िसक कर रोने लगे। कुछ काल वीतने पर विदेशों सैनिकों

की दृष्टि उन दोनों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक से दो वंदी हा गए। जो व्यक्ति मद्य ढाल ढाल कर पी रहा था वह चिकत होकर बालिका के पास उठ कर आया और थोडी देर ठगमारा सा खडा रहा, फिर बोला "अरे तू ने इसे कहाँ से ला जुटाया"। बालिका बिलखती बिलखती वोली "यह मेरा भाई है"। इतना सुनते ही वह कर्कश स्वर से वोला "यहाँ तेरे भाई साई का कुछ काम नहीं। उससे कह कि चला जाय"। उसकी बात सुन कर· बालिका चिल्ला उठी। वालक ने भी उसके सुर मे सुर मिलाया। सैनिक ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा। वह और भी चिह्नाने लगा "वहिन, मैं तुम्हें छोड़ कर न जाऊँगा"। एक एक दो दो कर के लोग इकट्टे होने लगे। एक ने पूछा "क्या हुआ ?" दूसरे ने पृछा "इन्हें क्यों मारते हो १" तीसरा आदमी चौथे से कहने लगा "देखो तो, उस वेचारी वालिका को कैसा वॉध रखा है"।

देखते देखते एक शांतिरक्षक वहाँ आ पहुँचा और पूछने लगा "क्या हुआ ?" एक साथ दस आदमी उत्तर देने लगे "मद्य पीकर ये कई विदेशी इस वालिका को मार रहे हैं, इसका भाई आकर इसे छुड़ा रहा है"। छुडानेवाले का डीलडील देखकर शांतिरक्षक हॅस पड़ा। पूछने पर सैनिक ने उत्तर दिया "वालिका मेरी वंदी है। मैंने उसे मार्ग में पकड़ा है। यह वालक कीन है, मैं नहीं जानता। मैं किसीको मारता पीटता नहीं हूँ"। इतने में दूकान पर सौदा लेनेवाला वह आद्मी लड़के को हुँद्ता ढूँद्दता पेड़ के पास भीड़ इकट्ठी देख वहाँ आ पहुँचा। चारों ओर घूम घूम कर देखने पर भी जब उसे किसी वात का पता न चला तब वह धीरे धीरे भीड़ हटा कर घुसा। घुसते ही पहले तो उसने देखा कि उसका मोल लिया हुआ मारा सामान एक किनारे पड़ा है और वालक उस वालिका की गोद में बैठा है। उसने लड़के से पूछा "अरे! तू यहाँ इस तरह आ बैठा है?" लड़का उसे देख और भी रोने लगा और बोला "में वहिन को छोड़ कर कहीं न जाऊँगा"।

वह चकपका उठा। चारों ओर जो लोग खड़े थे वे उससे अनेक प्रकार की वातें पूछने लगे। उसने वताया कि "में भी थानेश्वर की सेना में ही हूँ, रातभर प्रासाद में प्रतीहार के रूप में रक्षा पर नियुक्त था, सबेरे छुट्टी पाकर रसोई की सामग्री लेने नगर की ओर गया था। बोझ अधिक हो जाने पर विनये ने अपने लड़के को साथ कर दिया था। इस लड़की को मैंने कभी नहीं देखा था।" जिन लोगों ने मार्ग में लड़की को पकड़ा था वे एक साथ बोल उठे कि लड़की पाटलिपुत्र की नहीं है।

देखते देखते शिविर के शांतिरक्षक वहाँ आ पहुँचे, पर भीड़ वरावर वढ़ती ही जाती थी। उन्होंने वहुत चेष्टा की पर हुइड़ शांत न हुआ। नगरवासियों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी। देखते देखते दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ चला। गाली गलीज से होते होते मारपीट की नौबत आई। मुट्टी भर शांति-रक्षकों ने जब देखा कि झगड़ा शांत नहीं होता है तब वे किनारे हट गए। पूरा युद्ध छिड़ गया। थानेश्वर के सैनिक तो झगडे के लिये सन्नद्ध हो कर आए ही थे, अख्न शस्त्र उनके साथ थे। पर पाटलिपुत्रवाले लडाई के लिये तैयार होकर नहीं आए थे। किसीके हाथ में छकड़े का वहा था, कोई मोट लिए था, कोई लोटा। पर संख्या में वे विदेशियों के तिगुने थे। थानेश्वर के सैनिक पहले तो दो चार कदम पीछे हटे, पर पीछे उनके भालों और तलवारों के सामने नागरिकों का ठहरना कठिन हो गया। किसी का माथा फूटा, किसी के हाथ पैर कटे, किसी की पीठ में चोट आई, पर कोई मरा नहीं। रक्तपात देखते ही नागरिक पीछे हटने लगे, पर भागे नहीं, डेरों और पेडों की ओट मे होकर दूर से वे लगातार पत्थर वरसाने छगे।

उसी समय गंगातट के मार्ग से पाटिलपुत्र की सेना का एक दल गिविर की ओर आता दिखाई पड़ा। किंतु उसे देख नागरिक कुछ विशेष उत्साहित न हुए और एक एक दो हो करके भागने लगे। उन्होंने समझ लिया कि उनकी स्वदेशी सेना झगडे की वात सुन कर उनका साथ तो देगी नहीं, उलटा भला बुरा कहेगी। इसी बीच में नदी तट के मार्ग से एक रथ अत्यत वेग से नगर की ओर जाता था। युद्धक्षेत्र के पास पहुँचने ते ही एक वडा सा पत्थर सारथी के सिर पर आ पडा और

यह चोट खाकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरने से जो धमाका हुआ उससे चौंक कर घोड़े प्राण छोड़कर नगर की ओर भाग चले। यह देख रथारुढ़ व्यक्ति झट से नीचे कुद पड़ा। उत-रते ही पहले वह सारथी के पास गया। जाकर देखा तो वह जीता था, पर उसका सिर चूर हो गया था। क्रोध के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। इतने में पाटलिपुत्र के नागरिको का फेंका हुआ एक पत्थर उसके कान के पास से सनसनाता हुआ निकल गया और सड़क के किनारे एक शिविर पर जा पड़ा। रथवाला व्यक्ति यह देखकर चिकत हो गया। वह कोप से खड़ ख़ींच कर जिस ओर से पत्थर आते थे उसी ओर को लपका। जो लोग पेड़ की आड़ से पत्थर फेक रहे थे वे सिर निकाल कर झॉकने लगे। पत्थरों की चर्पा कुछ धीमी पड़ी। नगर की ओर जाती हुई सेना अब पास पहुँच गई थी, इससे नागरिकों में से जिसे जिधर रास्ता मिला वह उधर भागने लगा। पेड़ की ओर से जो कई आदमी पत्थर चला रहे थे स्थ पर के मनुष्य को अपनी ओर आते देख सरकने का डौल करने लगे। इतने में एक उनमें से बोल उठा "अरे! ये तो हमारे युवराज हैं"। एक ने सुन कर कहा "अरे, वावला हुआ है ? युवराज अभी छड़के हैं , वे यहाँ क्या करने आऍगे १"

प्रथम व्यक्ति—क्यों, क्या युवराज घूमने फिरने नहीं विकलते ? द्वितीय व्यक्ति — युवराज को इस इतने बड़े पाटलिपुत्र नगर मे और कहीं घृमने की जगह नहीं है जो वे इस दोपहर की धूप मे इस रेत मे आऍगे ?

१म व्यक्ति —अरे तू क्या जाने, युवराज के मन की मौज तो है।

२य व्यक्ति—अच्छा तू जाकर अपने युवराज को देख, मैं तो चला।

पहले व्यक्ति ने पेड की ओट से निकल कर "युवराज की जय हो" कह कर रथ पर के मनुष्य का अभिवादन किया। वह विस्मित होकर उसे देखता रह गया। दूसरा व्यक्ति पेड़ के पास से भाग रहा था। रथ पर के मनुष्य ने उसे खड़े रहने के लिये कहा। वह भी कठस्वर सुनते ही बोल उठा "युवराज की जय हो"। अव तो जितने नागरिक इधर उबर छुके छिपे थे आ आ कर अभिवादन करने छगे। देखते देखते उस पेड के पास बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। नागरिकों को तितर वितर होते देख थानेश्वर के सैनिक निश्चित हो रहे थे। पेड के नीचे कुछ भीड़ जमी देख वे भी पत्थर फॅकने लगे। ईंट का एक दुकडा आकर रथ पर के मनुष्य के शिरस्नाण मे लगा। यह देख नागरिक फिर खलवला उठे। इतने मे मगधसेना का वह दल आपहुँचा और भीडभाड देख अधिनायक की आज्ञा से रुक गया। रथ पर के मनुष्य ने झट आगे वढकर अधिनायक से पछा "तुम मुझे पहचानते हो १ " सेनानायक बोला "नहीं"।

रथ पर के मनुष्य ने सिर पर से शिरस्राण हटा दिया । वंधन-मुक्त, पिंगलवर्ण, क़ंचित केश उसके कंधों और पीठ पर छूट पड़े। सेनानायक ने झट विनीत भाव से अभिवादन किया। मगधसेना ने जयध्विन की । नागरिकों ने भी एक स्वर से जयनाद किया । रथ पर से कृद्नेवाले सचमुच कुमार शशांक ही थे। लौहवर्म्म से अंग प्रत्यंग आच्छादित रहने के कारण चौद्द वर्ष के कुमार कोई छोटे डील के योद्धा जान पड़ते थे। कुमार ने ज्यों ही पूछा कि "क्या हुआ ?" त्यों ही एक साथ कई नागरिक बोल उठे कि विदेशी सैनिक एक वालिका को पकड़े लिए जाते थे, जब उनसे छोड़ने के लिए कहा गया तब वे नाग-रिकों पर टूट पड़े और उन्हें मारने छगे । जिन्होंने चोट खाई थी वे अपनी अपनी चोटें दिखाने लगे। अस्त्रहीन प्रजा पर अस्त्र के आघात देख मगध की सेना भी भड़क उठी । सारथी का प्राणहीन शरीर जव सैनिकों ने देखा तव तो उन्हें शांत रखना अत्यंत कठिन हो गया।

कुमार की आज्ञा से सेनानायक स्थाण्वीश्वर के पड़ाव की ओर चले। पर जब थानेश्वरवाले अपने अपने डेरों में से पत्थर फेंकने लगे तब विवश हो कर वे लौट आए। अब कुमार की आज्ञा से मागधी सेना ने श्रेणीबद्ध होकर शिविरों पर आक्रमण किया। स्थाण्वीश्वर के अधिकांश सैनिक उस समय मद्य पी कर मतबाले हो रहे थे। वे तो बात की बात में पराजित हो गए। जिन्हें अपने तन की सुध थी वे भाग खड़े हुए। जो उन्मत्त थे वे भूमि पर पड़े पड़े प्रहार सहते रहे। बहुत से वंदी बना छिए गए। कुमार के आदेश से वालिका अपने भाई सहित वंधन से छुडा कर छाई गई। कुमार दोनों को रथ पर विठा कर नगर की ओर चल पड़े। सेना भी अपने ठिकाने आ पहुँची।

सध्या हो चली थी। झगड़े की बात नगर भर में फैल गई। उत्पाती दुष्ट दल वॉध बॉध कर लोगों को भड़काने लगे। सेना-दल को लौटते देर नहीं कि नागरिक शिविर ऌटने में लगे। मुडी भर शातिरक्षक उन्हें किसी प्रकार न रोक सके। अत में नगरवासियों ने शांतिरक्षकों को मार भगाया। लूटपाट कर चुकने पर उन्होंने डेरों मे आग लगा दी। दूर तक जलते हुए डेरों की आकाश तक उठती हुई लपट देख कर थानेश्वर के सेनाना-यकों ने जाना कि शिविर में कुशल नहीं। नगर में एक सहस्र से कुछ अधिक शरीररक्षक अश्वारोही थे । उन्हें लेकर सेनानायक पडाव पर पहुँचे । उस समय अग्नि जलाने के लिये और कुछ न पाकर वुझ चुकी थी। उन्होंने शिविरों के आस पास जाकर देखा कि उन्मत्त और वंदी सैनिकों की भीपण हत्या करके नागरिकों ने डेरों मे आग लगाकर सब कुछ भस्म कर डाला है।

# छठाँ परिच्छेद

## दुर्गस्वामिनी का कंगन

रोहिताश्वगढ़ आर्य्यावर्त्त के इतिहास मे बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। यह गढ़ दक्षिण मगध और करुपॐ की चक्षिणी सीमा पर स्थित था और दक्षिण के जंगली प्रदेश का एक मात्र प्रवेशद्वार था। जब तक का इतिहास मिलता है तव से लेकर इधर तक इस गढ़ का अधीश्वर जंगली जातियों का शासक और अधिपति समझा जाता था। मुसलमानो के आने पर रोहिताश्व-दुर्ग रोहतासगढ़ कहलाने लगा। पठान और मोगल राजाओं के समय में रोहतास का किलेदार सूवा विहार की दक्क्यिनी सीमा का रक्षक माना जाता था। शेरशाह, मानसिंह, इसलामखाँ, शाइस्ताखाँ, इलादि इस दुर्ग में बहुत दिनों तक रहे हैं। सब इस पुराने दुर्ग में अपना कोई न कोई चिह्न छोड़ गए हैं। अल्पन्त प्राचीन काल में, जिसका कोई लेखा इतिहास में नहीं है, इस दुर्ग की नींव पड़ी थी। पर्वत का जो अंश नदी के गर्भ तक चला गया था उसीके उत्पर यह दुर्जय दुर्ग उठा या गया था। दूर से उसके टीले को देखने से यही जान पड़ता था कि वह सोन नद के वीचोवीच उठा हुआ है।

क्ष करुप देश = आज कल का आरे या शाहावाट का ज़िला।

जिस समय की बात हम लिख रहे हैं वह आज से तेरह सौ वर्ष पहले का है। हजार वर्ष से ऊपर हुए कि सोन अपनी धारा कमश ववलने लगा। अब सोन नद न तो पाटलिपुत्र के नीचे से होकर वहता है न रोहिताश्वगढ़ के। हजार वर्ष पहले जहाँ सोन की धारा बहती थी वहाँ अब हरे भरे खेत और अमराइयों से विरे हुए गाँव दिखाई पडते हैं। विध्यपर्वत का अचल अब नदी के तट से बहुत दूर पर है।

प्राचीन रोहिताश्वगढ पर्वत की चोटी पर था। गढ़ भीतरी और वाहरी दो भागों में वटा था। बाहरी या नीचे का भाग उस ठवे चौड़े टीले को पत्थर की चौड़ी दीवार से घेर कर वनाया गया था। दूसरे कोट के भीतर का भाग अपरिमित धन लगाकर ऊँची नीची पहाड़ी भूमि को चौरस करके बना था। इसकी लम्बाई चौड़ाई यद्यपि सौ हाथ से अधिक न होगी पर यह अत्यन्त दुर्गम और दुर्जेय रहा है। रोहिताश्व के इतिहास में यह अन्तर्भाग टो वार से अधिक शत्रुश्चों के हाथ में नहीं पड़ा। इसी रोहिताश्वगढ के उत्तरी तोरण (फाटक) के नीचे एक मोटा ताजा चुड़ा वैठा दातुन कर रहा था।

यृद्ध बहुत देर से टातुन कर रहा था। उसकी प्रात किया पूरी भी न हो पाई थी कि पूर्व के द्वार की ओर पैरों की आहट सुनाई टी। देखते देखते एक अत्यन्त सुंदर वालिका, जिसके घुँघराले वाल इधर उधर लहरा रहे थे, टौड़ती दौड़ती वाहर आई और यृद्ध को देख उसे पकड़ने के लिये लपकी पर चिकने

पत्थरो पर फिसल कर गिर पड़ी। वृद्ध और एक परिचारकः ने उसे दौड़ कर उठाया। उसे वहुत चोट नहीं लगी थी। वालिका उठ कर हॉफती हॉफती वोली, "वावा! नन्नी कहती, है कि घर में आटा नहीं है, हम लोग खायॅंगे क्या ?" वृद्ध बालिका के सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला ''कुछ चिन्ता नहीं, घर में गेहूं होगा, रम्बू अभी पीस कर आटा तैयार किए देता हैं'' वालिका बोली ''नन्नी रोती है, कहती है कि घर में एक दाना गेहूँ भी नहीं है"। उसकी वात सुन कर वृद्ध की आकृति गंभोर हो गई। उन्होंने कहा "अच्छा, मैं अभी शिकार लिए आता हूँ। रम्यू! मेरा धनुष तो ला"। परि-चारक दुर्ग के भीतर गया। वालिका अपने दादा को जोर से पकड़ कर सिसकते सुर में वोली "वावा! चिड़िया और हिरन का मांस मुझ से नहीं खाया जाता, न जाने कैसी गंध आती है"। वृद्ध ठक खड़े रहे। भृत्य धनुप और वाण लेकर आया पर वृद्ध का ध्यान उसकी ओर न गया। वालिका अपने वावा की चेष्टा देखती खड़ी रही। कुछ देर पीछे वृद्ध का ध्यान दूटा, 'एक वृंद ऑसृ टपक कर उनकी सफेद सफेद मूळों पर आ पड़ा। वृद्ध ने परिचारक से कहा "तू धनुप वाण रख कर मेरे साथ भीतर आ"। वे वालिका को लिए भीतर की ओर चले। धीरे धीरे दुर्ग के ऑगन को पार करते हुए, जिसमे कभी सफाई न होने के कारण घास और पौधों का जंगल सा लग रहा था, वृद्ध दूसरे कोट के नीचे की एक छोटी कोठरी

में घुसे। वगल की एक कोठरी में बुढ़िया दासी नन्नी गेहूं न देख कर जोर जोर से रो रही थी। युद्ध को देखते ही वह सहम कर चुप हो गई। कोठरी के एक कोने में लकड़ी के एक वहुत पुराने पाटे पर उससे भी पुरानी छोहे की एक पेटी जकडवट कर के रखी हुई थी। वृद्ध ने वड़ी कठिनता से भृत्य की सहायता से उसे खोला और उसके भीतर से फूलों की सूखी मालाश्रों से लपेटी हुई पुराने कपड़े की एक पोटली वाहर निकाली। पोटली खोलने पर उसमे से हीरों से जड़ा हुआ एक पुराना कगन निकला। वृद्ध ने उसे भृत्य के हाथ में देकर कहा ''तुम इसे लेकर वस्ती मे जाओ, और धनसुख सोनार के हाथ वेच आओ। जो कुछ दाम मिछे उसमें से कुछ का आटा और गेहूं भी छेते आना"। कंगन देते समय घृद्व का हाथ कॉपता था। पुराने परिचारक ने यह वात देखी और उसकी दोनों ऑखों मे ऑसू भर आए। किन्तु आज्ञा पा कर वह चुपचाप चला गया । बृद्ध कोठरी मे वैठ गया । उसके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा वेग से छूट कर तुपारखड सी ञ्वेत लबी मृछो पर होती झरने के समान वह रही थी। वालिका कोठरी के द्वार पर खड़ी चुपचाप अपने पितामह की यह दशा देख रही थी।

जिस समय की वात हम छिख रहे हैं उस समय गुप्त-साम्राज्य को वढ़तों के दिन पूरे हो चुके थे। मगध, अग, और राडि देश को छोड़ और सारे प्रदेश गुप्तवश के हाथ से निकल चुके थे। तीरभुक्ति और वंगदेश भी एक प्रकार से स्वतंत्र हो चुके थे। प्रादेशिक शासनकर्ता नाम मात्र के छिये अधीन वने थे, वे राजधानी में कभी कर नहीं भेजते थे। इतना अवश्य था कि उन्होंने प्रकार्य रूप मे अपनी स्वाधीनता की घोपणा नहीं की थी। गुप्त साम्राज्य के समय में जिन होगों ने अधि-कार और मान मर्घ्यांदा प्राप्त की थी वे अधिकांश मगध और गौड़ के रहनेवाले थे। गुप्तवंश के अभ्युदय-काल में नए जीते हुए देशों मे पुरस्कारस्वरूप उन्हें बहुत सी भूमि मिली। हुई थी। अपनी भूमि की रक्षा के लिये वहुतों को देश छोड़ कर विदेश में रहना पड़ता था। पर कुछ लोगों को मगध के वाहर जाने की छुट्टी नहीं मिलती थी, कुलपरंपरा से उनके यहाँ राजसेवा चली आती थी इससे सम्राट् के पास ही उन्हें रहना पड़ता था। जब गुप्तसाम्राज्य नष्ट हुआ तब उनके वंशजो की दशा अत्यंत हीन हो गई। विदेश में जो अधिकार उन्हे प्राप्त थे वे उनके हाथ से धीरे धीरे निकल गए। गोड़ और वंगदेश में जिनकी कुछ भूमि थी कुछ दिनों तक वे सुख से रहे। पीछे महासेनगुप्त के विता दामोद्रगुप्त के समय में उनके अधिकार भी नष्ट हो गए। पाटलिपुत्र और मगध में चारो ओर ऐसे लोग दिखाई देने लगे जिनके पास उचवंश के अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया था। प्राचीन अभिजातवंश और अमात्यवंश की दुर्दशा के साथ साथ गुप्त साम्राज्य की दशा भी दिन दिन हीन होती जाती थी।

रोहिताश्व के गढ़पति गुप्तसाम्राज्य की बढ़ती के दिनों में अत्यत प्रतापज्ञाली थे। दक्षिणप्रांत की रक्षा करने के कारण सम्राटों से उन्हें वहुत सम्मान प्राप्त था। जिस समय देश पर देश अधिकृत होकर गुप्तसाम्राज्य मे मिलते जाते थे रोहिताय के गढपतियों को मालव और वंगदेश में बहुत सी भूमि मिली थी। जब साम्राज्य का ध्वस आरंभ हुआ तब मालव की भूमि रोहिताश्ववालों के अधिकार से निकल गई। पर जव तक वगदेश मे उनकी भूसंपत्ति बनी रही तब तक उन्हें किसी वात का अभाव नहीं था। सम्राट् दामोदरगुप्त के समय मे बग-देश के शासक ने राजस्व भेजना वंद कर दिया। पर उसके पीछे भी बहुत दिनों तक रोहिताश्व के गढ़पति अपनी भूमि का कर पाते रहे। धीरे धीरे वह भी वद हो गया। दुर्ग के आस पास की पथरीली भूमि पर ही उनका अधिकार रह गया। उसकी उपज का पष्टांश ही वे पाते थे और उसी से कप्टपूर्वक अपने टिन काटते थे। जो वृद्ध प्रात.काल परिखा (खाई) के किनारे वैठे दातुन कर रहे थे वे रोहिताश्वगढ़ के वर्त्तमान अधीरवर यंगोधवलदेव थे। यशोधवलदेव अति प्राचीन और प्रतिष्टित वश के थे। महानायक की पद्वी पुरुषपरंपरा से उनके यहाँ चली आती थी और गुप्तसाम्राज्य मे उन्हें राज-कुमारो के तुल्य सम्मान प्राप्त था। यशोधवछदेव की अवस्था सत्तर से ऊपर होगी। दामोदरगुप्त के समय मे उन्होंने अनेक युद्धों में कीर्त्ति प्राप्त की थी। महासेनगुप्त के समय में भी उन्होंने मौखरीवंश के राजाओं को पराजित करके दक्षिण मगध में विद्रोे हाग्नि शांत की थी। उनके एक मात्र पुत्र का नाम कीर्त्तिधवल था। पुत्र भी पिता के समान ही यशस्वी और पराक्रमी था। अभाव में जीवन व्यतीत करना उससे न देखा गया। उसने विना पिता से पूछे वंगदेश में जाकर अपने पूर्वपुरुषों की भूमि पर अधिकार करना चाहा। पर नदीं से घिरे समतट प्रदेश में वह मारा गया।

स्वामी का मृत्युसवाद पाकर कीर्त्तिधवल की पत्नी ने तो अग्निप्रवेश किया। तव से भग्नहृद्य वृद्ध यशोधवलदेव मातृ-पितृ-हीना पौत्री को लिए पूर्वजों के पुराने दुर्ग में किसी प्रकार अपने जीवन के दिन पूरे कर रहे हैं। पुत्र के मरे पीछे उनकी दशा दिन दिन और दीन होती गई। आस पास की प्रजा नियमित रूप से कर भी नहीं देती थी। वेतन न पाकर दुर्गरक्षक एक एक करके काम छोड़ कर चले गए। होते होते चूढ़े परिचारक रम्बू और नन्नी टह्लनी को छोड़ गढ़ में और कोई न रह गया। उस समय भी गढ़पति के अधिकार में आस पास की जो भूमि रह गई थी उसका कर यदि नियमित रूप से मिला जाता तो उन्हें अन्न-कष्ट न होता । पर पास में आद्मी न होने से उपज का पष्टांश अन्न गढ़ में न पहुँचता था । जव कोई मॉगने ही न जाता तव प्रजा को आप से आप कर पहुँचाने की क्या पड़ी थी। अंत में युवराज भट्टारकपादीय महानायक यशोधवलदेव को अन्नाभाव से विवश होकर अपनी स्वर्गीया पत्नी का चिह्नस्वरूप अलंकार वेचना पड़ा।

वालिका थोड़ी देर खड़ी खड़ी अपने बाबा की दशा देखती रही, उसकी दोनों ऑखों में भी जल भर आया। उधर से नन्नी आकर उसे गोद में उठा ले गई। देखते देखते दोपहर हो गई। रग्यू पसीने से लथफथ एक बड़ा बोरा पीठ पर लादे आ पहुँचा। उसे देख युद्ध आपे में आए। वे ऑख उठा कर रग्यू के मुँह की ओर ताका ही चाहते थे कि उसने टेंट से दस स्वर्ण मुद्राएँ निकाल कर रख दीं और कहा—धन-मुख सोनार ने आपको प्रणाम कहा है और कहा है कि "कंगन का पूरा मूल्य में इस समय नहीं दे सका, संघ्या होते होते और मुद्राएँ लेकर मैं सेवा में आऊँगा"। नन्नी और रग्यू ने देखा कि उस दिन युद्ध गढ़पति कुछ आहार न कर सके।

सध्या होने के कुछ पहले ही एक क्षीणकाय वृद्ध धीरे धीरे पेर रखता गढ़ के भीतर गया । वह चिकत होकर इधर उधर ताकता जाता था। वह देखता था कि तोरण पर न तो कोई पहरेवाला है, न इधर उधर परिचारक दिखाई देते हैं। फाटक भी दूटा फूटा है, उसमें जड़े हुए छोहे निकलकर इधर उधर पड़े हैं। गढ़ के भीतर पैर रखना कित है, प्रागण में घासपात का जगल उगा है। दीवारों के भीतर से वरगढ और पीपल के पेड़ निकलकर वड़े वड़े हो गए हैं। गढ़पित के रहने का भवन भी गिरी पड़ी दशा में है। भवन की सजावट की वस्तुएँ झाड़पांछ के विना मेली हो रही है, उनपर धृल जम रही है। दुर्ग के भीतर की अवस्था देखने से जान पड़ता है कि यहाँ अव

मनुष्य का वास नहीं है। दूसरे दुर्ग के नीचे एक छोटी कोठरी के सामने एक बहुमूल्य पारसी कालीन पर बृद्ध गढ़पति बैठे हैं। सोनार ने उन्हें देखते ही भूमि पर पड़ कर साष्टांग प्रणाम किया। बृद्ध दुर्गस्वामी ने उसे बेठने को कहा, पर वह बैठा नहीं। उसने एक थैली में से बहुत सी स्वर्णमुद्राएँ निकाल कर बृद्ध के सामने रख दीं और कहा "कंगन कितने मृल्य का होगा यह अभी मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता। एक सहस्र स्वर्णमुद्रा जो मेरे पास इस समय हैं, मैं लाया हूँ, शेप थोड़े दिनों में पाटलिपुत्र से आ जाता है"।

वृद्ध - कंगन का मूल्य क्या इतना अधिक होगा ?

धनसुख—मेरी जहाँ तक परख है कंगन का मृल्य दस सहस्र स्वर्णमुद्रा से कम न होगा।

वृद्ध-इतना अधिक मृल्य तुम दे सकते हो ?

धन—अपने चेटे को पाटलिपुत्र भेजा है, उसके आने पर मैं दे सकता हूं।

वृद्ध निश्चिंत हुए, किंतु धनसुख उसी प्रकार सामने खड़ा रहा, गया नहीं। थोड़ी देर में गढ़पति ने फिर पूछा 'धनसुख! जापिल गाँव में हमारा एक सेनापित महेंद्रसिंह रहता था, क्या वह अभी है ?"

धन—प्रभो ! महेंद्रसिंह का तो बहुत दिन हुआ स्वर्गवास हो गया, उनके पुत्र वीरेंद्रसिंह हैं जो अब खेती में लग गए हैं। फिर भी जापिल ग्राम में अभी आपके पुराने सेनानायक हरि- दत्त, अक्षपटिलक विधुसेन और पर्वतखंड के सिंहदत्त जी जीवित हैं।

वृद्ध के नेत्र दमक उठे। उन्होंने कहा 'बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मेरा पाटलिपुत्र जाने का विचार हो रहा है। तुम इन्हें मेरे पास भेज दोगे ?" बूढ़ा धनसुख घुटने टेक हाथ जोड़कर बोला ''प्रभो ! मेरा अहोभाग्य कि आज मुझे आपका दर्शन मिला। इधर दस वर्ष से किसी ने आपका दर्शन नहीं पाया है। जो बंगदेश के युद्ध से छीट आए थे वे छजा से आपके सामने मुँह नहीं दिखा सकते। पर निश्चय जानिए, आपके दुर्शन के लिए सब तरस रहे हैं। वे कल सवेरे ही दुर्ग मे आपके दर्शन को आऍगे"। वृद्ध के नेत्रों में जल झलक पड़ा। उन्होंने कहा ''जो लोग आना चाहें आएँ, उन्हें देख कर मैं वहुत सुखी हूंगा। पर उनसे यह कह देना कि मुझ में अब वह सामर्थ्य नहीं, मैं अब किसी योग्य नहीं रह गया हूं। आने पर उन्हें मुट्ठी भर अन्न भी दे सकूँगा कि नहीं, नहीं कह सकता। मेरे पास अब न लोकबल है न अर्थ-वल । तुम तो मेरी दशा देख ही रहे हो। ऐसा न होता तो क्या में दुर्गस्वामिनी का कगन कभी अपने हाथों से वेचता।"

गढ़पति की वातें सुनकर धनसुख चुपचाप ऑसू गिरा रहा था। उसके मुँह से एक वात न फूटी। वह फिर साष्टांग प्रणाम करके चला गया।

# सातवाँ परिच्छेद

## महादेवी का विचार

पाटलिपुत्र के प्राचीन राजप्रासाद के भोतर एक छोटी कोठरी में संध्या वीतने पर दो व्यक्ति वैटे हैं। उस छोटी कोठरी में नीलपट पड़े हुए हैं, भृमि कोमल वहुमूल्य पारसी कालीन से ढकी है। हाथीदाँत के एक छोटे से मिंहासन पर महादेवी महा-सेनगुप्ता विराज रही हैं। उनके सामने सोने के सिंहासन पर राजसी पीत परिधान धारण किए, विविध आभूषणों से अलंकृत सम्राट् प्रभाकरवर्द्धन वैठे हैं। घर के एक कोने में एक टिम• टिमाता हुआ गंधदीप स्वच्छ नीलपट की ओट से कोठरी के कुछ भाग पर मृदुल प्रकाश डाल रहा था। ॲवेरे में बैठी हुई दोनों मृत्तियाँ सपष्ट नहीं दिखाई देती थीं। माता और पुत्र के बीच धीरे धीरे वातचीत हो रही थी। महादेवी कहती थीं "प्रभाकर! तुम्हारा इस प्रकार आपे के वाहर होना उचित नहीं है। अब तुम नवयुवक नहीं हो। मगध तुम्हारे मामा का राज्य है, यह भवन तुम्हारे मामा का है। तुम इस पाटलिपुत्र नगर में अतिथि होकर आए हो । तुम्हारा मातामहवंश वहुत प्राचीन है, आर्य्यावर्त्त में अत्यंत प्रतिष्ठित है। इस समय भी उत्तरापय में तुम्हारे पितृकुछ की अपेक्षा मातृकुछ को छोग अधिक सम्मान की दृष्टि से देखते

हैं। दिनों के फेर से मेरा पितृ छुछ इस समय दुर्दशा में है और तुम्हारा पितृ छुछ बढ़ती पर है। इसिछए सम्राट्-पद्वीधारी स्थाण्वीश्वर के राजा को क्या यही उचित है कि वह अपने मासा के यहाँ अतिथि होकर आए और उसका अपमान करे ?"

महादेवी यह बात बहुत धीरे धीरे कह रही थीं। उनका स्वर इतना धीमा था कि उस कोठरी के बाहर से उसे कोई नहीं सुन सकता था।

प्रभाकरवर्द्धन उत्तेजित होकर कहने छगे "महादेवी! आप आदि से अत तक मेरी बात """

उन्हें रोककर महासेनगुप्ता बोली 'प्रभाकर! मैं तुम्हारी माता हूं। जो इछ तुम कहा चाहते हो मैं सब समझती हूं। पाटलिपुत्र के उदद नागरिक एकदम निर्दोप हैं यह मैं नहीं कहती। पर उन्होंने थानेश्वर के सैनिकों का अत्याचार देख कर ही उत्तेजित होकर हमारे शिविर पर आक्रमण किया है"।

वात कटती देख स्थाण्वीश्वर के सम्राट् के मुँह के कोने पर कुछ ललाई दिखाई दी। उन्होंने बड़े कष्ट से अपने भाव को छिपाकर कहा "आपकी जो इच्छा हो, करें।"

महा०—मैं तुम्हारे सामने ही कल की घटना से सबंध रखने वाले लोगों को वुलाकर विचार करती हूँ, तुम कुछ न वोलना। यदि कुछ कहना हो तो पट की ओट में वुलाकर कहना। तुम्हारे कर्मचारियों ने तुमसे क्या क्या कहा है ?"

प्रभाव-एक सैनिक ने मार्ग मे एक सुंदर दासी मोछ छी

थी। उसे देख कर नागरिक कहने छगे कि वह नगर के एक चिनये की छड़की है। उसी दासी के पीछे सैनिकों और नागरिकों में झगड़ा होने छगा। इसी बीच कुमार शशांक वहाँ पहुँचे और मगधसेना का एक दछ छेकर थानेश्वर के निरस्न सैनिकों पर टूट पड़े और उन्होंने उन्हें मारकर शिविर में आग छगा दी। नगर के दूसरे पार्व से जब तक हमारी सेना पहुँचे पहुँचे तब तक सारा काम होगया"।

महा०—तुम्हारे कम्भेचारियों ने तुमसे जो कुछ कहा है सब झूठ है। किसकी बात सच है यह अभी तुम्हारे सामने दिखाती हूं।

ताली वजाते ही पट हटाकर एक वृद्ध परिचारक घर में आया। महादेवी ने उससे कहा—''महाप्रतीहार क्ष विनयसेन को तो भेजों"। परिचारक दो वार प्रणाम करके वाहर चला गया और थोड़ी देर में फिर आकर खड़ा हुआ। उसके साथ एक उज्ज्वल-वर्मधारो पुरुप ने आकर द्वार पर से प्रणाम किया। वे ही महाप्रतीहार विनयसेन थे। महादेवी ने उनसे पूछा ''पाटलिपुत्र के मार्ग में जिस सैनिक ने दासी मोल लो थी उसका नाम क्या है ?"

विनय०—चन्द्रेश्वर । वह जालंबर को अश्वारोही सेना का है । महा०—उसे यहाँ ले आओ । महाप्रतीहार दो बार अभिवादन करके निकले। फिर परदा चठा और महाप्रतीहार चढ़ेश्वर को लिए आ पहुँचे। महादेवी ने हॅसते हँसते पूछा "तुम्हारा नाम क्या है ?"

सैनिक-चंद्रेश्वर ।

महा० - निवास कहाँ है ?

सैनिक-जालंधर नगर मे।

महा०-तुम थानेश्वर की सेना में हो ?

सैनिक ने अभिवादन किया। महादेवी ने फिर पूछा "वारा णसी से पाटलिपुत्र आते हुए तुमने कोई दासी मोल ली थी ?"

सैनिक-हॉ, पाटलिपुत्रवाले उसे मुझसे छीन ले गए।

महा०-- तुमने उसे किससे मोल लिया था ?

सैनिक-मार्ग मे एक बनिये से।

महा०-कितना मूल्य दिया था ?

सैनिक - दस दीनार%।

महा०—अच्छा जाओ। विनयसेन! उस छड्की को तो छे आओ।

दोनों अभिवादन करके वाहर गए। एक परिचारक पट

क्ष दीनार—गुप्तकाल में यह सोने का सिक्षा चलता था। किसी समय फ़ारस से लेकर रोम तक इस नाम की स्वर्णमुद्रा प्रचलित थी। प्राचीनकाल में उस नाम की एक ताम्रमुद्रा भी काश्मीर आदि में चलती यी—अनुवादक

हटाकर आया और अभिवादन करके बोला "द्वार पर सम्राट् महासेनगुप्त खड़े हैं"। इतना सुनकर भी प्रभाकरवर्द्धन ज्यों के त्यों आसन पर बैठे रहे। महादेवी ने यह देख कुड़ हो कर कहा "पुत्र! तुम्हारी बुद्धि एकबारगी छुप्त हो गई? द्वार पर तुम्हारे मामा खड़े हैं, जाकर उन्हें आगे से ले आओ"। प्रभा-करवर्द्धन का चित्त ठिकाने आया। वे घवरा कर सिंहासन से उठ पड़े और द्वार पर अपने मामा को लेने गए। इसी बीच में परिचारिकों ने एक और सिंहासन ला कर रख दिया। घर में आकर दोनों बैठ गए।

महा०—भैया! आप यहाँ चाहे जिस लिए आये हों, थोड़ा बैठ जाइए। मैं एक विषय का विचार कर रही हूँ, आप भी सुनिए।

महाप्रतीहार विनयसेन उस वालिका को लेकर घर में आए। विनयसेन के आदेशानुसार वालिकाने तीनों को प्रणाम किया।

महा०-तुम्हारा नाम क्या है ?

वालिका-गंगा।

महा०-तुम किस जाति की हो ?

वालिका-क्षत्रिय।

महा०--तुम्हारे पिता का नाम क्या है ?

वालिका के नेत्र गीले हो गए । उसने उत्तर दिया ''यज्ञवर्मां''।

महादेवीने उसकी ऑखों में आँसू देख उसे ढाढ़स वँधा कर

कहा ''वेटी डरो मत। अब तुम से कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम रहनेवाली कहाँ की हो ?"

वालिका के कोमल कपोलों पर टप टप ऑसू गिरने लगे, उसका गला भर आया। वह बोली "चरणादिद्रगे"।

अब तक सम्राट् महासेनगुप्त पत्थर की मूर्ति वने चुपचाप सिंहासन पर वेंटे थे। जो कुछ बातचीत हुई उसका बहुत सा अश उनके कानों में नहीं पड़ा था। पर 'यज्ञवम्मा' और 'चरणादिदुर्ग' सुनते ही वे चौंक पड़े। वे बालिका से पूछने लगे "क्या कहा, चरणादिगढ़ ? तुम्हारे पिता का नाम यज्ञवम्मां है ? कौन यज्ञवम्मां ? मौखरिनायक शाई लवम्मां के पुत्र ?" वालिका ने रोते रोते कहा "हॉ"। सम्राट् और कुछ कहा ही चाहते थे कि बीच में महादेवी ने महाप्रतीहार को प्रधान महल्लिका को बुलाने की आज्ञा दी। विनयसेन तीन बार अभिवादन करके वाहर गये और पलभर में महिल्का को साथ लिए लोट आए। महादेवी ने उससे कहा "बालिका को ले जाओ, इसे चुप कराके फिर ले आना"।

महादेवी ने सम्राट् को ओर फिर कर पूछा "आप यज्ञवन्मों के सबंध में क्या कह रहे थे ?" सम्राट् ने छबी सॉस भर कर कहा "देवि। वह बहुत दिनों की वात है। तब तक साम्राज्य का बहुत कुछ गौरव बना हुआ था, जब तक मेरी भुजाओं में बछ था। इस समय यज्ञवन्मों के नाम से सारा इत्तरापथ कॉपता था। बहुत प्राचीन काछ से मौखरीवंश की एक शाखा के अधिकार में चरणादि का दुर्ग चला आता था। गुप्तसाम्राच्य की ओर से उस वंश के लोग उस दुर्ग की रक्षा पर नियुक्त थे। भट्टों और चारणों के मूँह से सुना है कि महाराजाधिराज समुद्रगुप्त ने उन लोगों को उस दुर्ग की रक्षा का भार दिया था। प्रथम कुमारगुप्त और स्कंद्गुप्त के समय में जब वर्षर हूण देश में टिड्डोव्छ की तरह दूर पड़े थे, साम्राज्य की उस घोर दुर्दशा के समय में मौखरिगढ़पतियों ने किस प्रकार दुर्गरक्षा की थी उसे चारण छोग अव तक गली गली गाते फिरते हैं। वहिन! वाल्यकाल की वात का क्या तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है ? वृद्ध यदु अभी जीता है। विवाह के पहले गंगा की वाल् में वैठे हम दोनों भाई वहिन वूढ़े यदुभट्ट का गान सुनते सुनते अपने आप को भूल जाते थे, यह सव क्या तुम्हें भूछ गया ?"

वोलते वोलते सम्राट् उठ खड़े हुए और कहने लगे ''मौखरि नरवर्मा ने किस प्रकार दुर्गरक्षा की थी, क्या भूल गया ? यदुभट्ट की वातें अब तक मेरे कानों में गूँज रही हैं, उसका वह कंठस्वर अब तक मुझे सुनाई दे रहा है।—

जिस समय अन्न और जल के त्रिना दुर्ग के भीतर की सेना व्याकुल हो उठी तब भी वीर नरवम्भी ने साहस न छोड़ा। छोटे वच्चे ने प्यास के मारे तलफ तलफ कर सामने ही प्राणत्यागं किया पर नरवम्भी विचलित न हुए। वीरगण! उस मौखिर चीर ने क्या कहा था सुनो। इस चरणाद्रिगढ़ में मौखिरवंश

महाराजाधिराज समुद्रगुप्त का प्रतिष्ठित किया हुआ है, समुद्रगुप्त के वराधर को छोड़ और कोई इसके भीतर पैर नहीं रख सकता। जब तक एक भी मौखरि के शरीर में प्राण रहेगा तब तक सम्राट् को छोड़ और कोई अपनी सेना सहित हुर्ग में नहीं घुस सकता। वीरो ! मौखरिवीर ने जो किया था वह आर्घ्यावर्त्त देश मे कोई नई वात नहीं है। सैकडों दुर्गों में, सैकडों युद्धों में विदेशी सेनाओं ने वैसी सैकड़ों वार्ते देखी हैं, और देख कर चिकत रह गए हैं? मौखिर कुलांग-नाओं के रक्त से दुर्ग का ऑगन लाल हो गया है। सिर कटे वचों के कोमल धड नोच कर फेंके हुए फुलों के समान पत्थर की कड़ी धरती पर पड़े हैं। मौखरि बीर कहाँ हैं? क्या अपने पुत्र, माता, और भगिनी के नाम पड़े पड़े रो रहे हैं ? नहीं, वह देखो ! दुर्ग के प्राकार पर गरुडध्वज ऊपर उठ रहा है। मौखरिवीर केसरिया वाना पहने उहास से गरज रहे हैं। कंठ में रक्त जपाकुसुम की माला धारण किए, रक्तचदन का लेप किए वीर नरवर्मा स्वय गरुड्ध्वज हाथ में लिए सेना को वढा रहे हैं। उनके गभीर जयनाट को सुनकर हजारों हाथ नीचे खड़े हूण दहल रहे हैं। भीषण हुँकार सुनकर पशु पक्षी पहाड़ छोड कर मागे जा रहे हैं। इस जीवन की चिंता के साथ ही साथ उस वीर के चित्त से पुत्र कलत्र की चिंता भी दूर हो गई है। जहाँ तक मनुष्य का वश चल सकता है नरवर्मा ने किया, जो वात मनुष्य के वश के वाहर है

उसके संबंध में कोई क्या कर सकता है ? धीरे धीरे हूण सेना गढ़ के कोट पर चढ़ गई, किंतु जब तक एक भी मौखरि जीता रहा हूण गढ़ के भीतर न घुस सके। जब नरवम्मी और उनके साथी दुर्ग के प्राकार पर महानिद्रा में मग्न हो गए तब हूणों ने दुर्ग पर अधिकार किया।

देवि! शार्वूळवम्मी को भूल गईं क्या ? उस विशाल शरीर-वाले योद्धा का कुछ ध्यान आपको है जो हाथ में परशु लिए पिताजी के सिंहासन के पास खड़ा रहता था ? यज्ञवम्मी का स्मरण मुझे है, पूरा स्मरण है। उनके हाथ में यदि खड़ा न होता तो ब्रह्मपुत्र के किनारे मुस्थितवम्मी के हाथ से मैं मारा गया होता। उन्हीं यज्ञवम्मी की कन्या आज..."

कटे हुए कदली के समान सम्राट् मूर्छित होकर धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े, यिंद प्रभाकर झट से थाम न लेते तो उन्हें बहुत चोट आती। महाप्रतीहार के बुलाने पर प्रासाद के परि-चारक आकर उपचार में लग गए। थोड़ी देर में उन्हें सुध हुई और उन्होंने किसी प्रकार मुँह पर थोड़ी हँसी लाकर अपनी विहन से कहा "देवि! मैं आपके विचार में अब वाधा न हूँगा। बुढ़ापे ने अब मुझे भी आ घेरा हैं, वाल सफेद हो गये हैं, देह में अब शक्ति नहीं रह गई है, साथ ही मानसिक बल भी जाता रहा है, मेरा अपराध क्षमा करना।"

महा०—भैया ! आपका जी अच्छा नहीं है, घर के भीतर जाकर थोड़ा विश्राम कीजिए। मैं अकेले विचार कर हूँगी। सम्राट्—देवि । अनेक युद्धों में साम्राज्य के लिए मौखरि लोगों ने अपना रक्त बहाया है। यज्ञवर्मा ने अनेक युद्धों में मेरी प्राणरक्षा की है। कई रातें हम दोनों ने अन्नों की शय्या पर एक साथ काटी हैं। महाप्रतापी मौखरि महानायक की कन्या किस प्रकार एक सामान्य सैनिक के हाथ में पड़ी, मैं मुनना चाहता हूं"।

महादेवी ने कोई उत्तर न देकर अपने भाई के मुँह की ओर देखा और महाप्रतीहार से कहा "पृथूदक की पदातिक सेना के नायक रब्रसेन को चुळा लाओ और उसके साथ बालिका के भाई को भी लेते आना"।

रत्नसेन और वालक को लेकर महाप्रतीहार के लौटने पर महादेवी ने रत्नसेन से पूछा "तुम्हारा नाम रत्नसेन है ?"

रत्न०--हाँ।

महा०-तुम क्या काम करते हो ?

रत्न०—में पृथूदक की पदातिक सेना का नायक हूँ।

महा०--- तुम कल सर्वेरे किसी दूकान पर सीधा मोल लेने गए थे ?

रत्र०—हाँ। मेरे अधीनस्थ सेनाशतक का निरीक्षण हो जाने पर गोल्मिक की आज्ञा लेकर मैं इसी वालक के पिता की दृकान पर चावल दाल लेने गया था।

महा०-दूकानवाला इस ठड़के का विता है यह तुमने कैसे जाना ?

### [ ६१ ]

रत्न०—मैंने जो सामग्री ठी थी उसका वोझ अधिक हो जाने पर दूकानदार ने कहा था कि मेरा छड़का तुम्हारे साथ जाकर इसे पहुँचा आएगा।

महा०-तुमने और पहले भी इन दोनों को कभी देखाथा।

रत्न०--न।

महा०—अच्छा, अब पीछे जाकर खड़े रहो। विनयसेन! दूकानदार यहाँ है ?

विनय॰—वह तो सौदा लादने अंग देश गया हुआ है, उसकी रखेली यहाँ है।

महा०-अच्छा उसीको लिवा लाओ।

विनयसेन के चले जाने पर महादेवी ने वालक से पूछा— ''तुम्हारा नाम क्या है ?''

वालक-अनंतवम्मा ।

महा०—मौखरिवंशीय यज्ञवर्मा तुम्हारे पिता हैं ?

बालक ने सिर हिलाकर कहा ''हॉं"।

महा०-- तुम छोग क्या चरणाद्रिगढ़ में रहते थे ?

वालक—हाँ ! पर इधर मेरे चचेरे भाई के पुत्र अवंतीवम्मी ने हम लोगों को निकाल दिया था।

महासेनगुप्ता कुछ काल तक चुप रहीं, फिर पूछने लगीं— "गढ़ की सेना क्या तुम्हारे पिता के विरुद्ध हो गई थी"?

वालक - नहीं, पिताजी कहते थे कि यदि भीतर भीतर

यानेश्वर के राजा उसकी सहायता न करते तो मेरा चचेरा भाई हम छोगों को कभी नहीं निकाल सकता था। पिता ने सहायता के लिए पाटलिपुत्र दूत भेजा था, किंतु सम्राट् ने कुछ सहायता न की।

प्रभाकरवर्द्धन के मुख का रंग कुछ और हो गया, छजा से महासेनगुप्त ने भी सिर नीचा कर छिया। महादेवी ने फिर पूछा ''दुर्ग से हटाए जाने पर तुम लोगों ने क्या किया ?"

बालक—पिता मुझे और बहिन को लिए सहायता मॉगने के लिए सम्राट् के पास आ रहे थे, मार्ग में—

वालक का गला भर आया उसकी नीली नीली ऑखों में जल झलकने लगा। यह देख महादेवी ने उसे खींच कर गोद में विठा लिया। बालक सिसक सिसक कर रोने लगा। इतने में विनयसेन हम लोगों की पूर्वपरिचित सहवाइन (परचूनवाली) को लिए आ पहुँचे। घर में आने के पहले ही से वह बिल्डिंग रही थीं, कोठरों में पहुँचते ही उसने पूरे सुर में रोना आरंभ किया। जब पीछे से एक प्रतीहार ने चॉटा दिया तब जाकर उसका रोना छुछ थमा। वह कहने लगी 'भैंने कोई अपराब नहीं किया है, मुझे बिना अपराध पकड़ लाए हैं"। जब विनयसेन ने देखा कि उसके शोक का बेग वराबर बढ़ता जाता है तब उन्होंने उसे चुप रहने के लिये कहा। महादेवी ने पूछा ''तुम्हारा नाम क्या है ?"

### [ ६३ ]

स्त्री—मेरा नाम मिलका है, मेरी माँ का नाम— विनय० – जितनी वात पूछी जाती है उतनी ही का उत्तर दे।

वह क्या करती ? चुप हो रही। प्रभाकरवर्धन ने उससे पूछा—''यह छड़का तुम्हारा वेटा है ?'' उस स्त्री को अपनी प्रगल्भता दिखाने का अवसर मिला। वह चिल्ला चिल्लाकर रोने और कहने लगी, ''अरे, वाबा रे वावा! मेरे सात, चौदह पुरखों में कभी किसी को वेटा नहीं हुआ, सब छड़कियाँ ही हुई। मुँहजला न जाने कहाँ से जी का जंजाल एक छोकरा उठा लाया ?''

प्रतीहार के डाटने पर वह चुप हुई। महादेवी उसकी वातें सुन सुन कर हॅस रही थीं। उसके चुप होने पर वे फिर पूछने छगीं "जिसे मुँहजला कह रही हो वह तुम्हारा पित है ?" स्त्री वोली "नारायण! नारायण! मेरे पित को मरे तो न जाने कितने दिन हुए। इसके साथ तो वहुत दिनों की जान पहचान है। गाँव से सोदापत्तर लाकर मेरे यहाँ वेचा करता है और जब नगर में आता है तब मेरे ही घर टिकता है"। महादेवी ने कहा "बस, सब समझ गई, अब तुम जाओ"। स्त्री ने जी का घन पाया, बिना और कुछ कहे सुने वह एक साँस में वहाँ से भागी। तब महादेवीने उस वालक को गोद में विठा कर पूछा "तुम लोग क्या चरणाद्रि से पाटलिपुत्र पैदल ही आते थे ?"

बालक—हॉ, अवतीवर्मा ने हम लोगों का जो कुछ था सब ले लिया। पिता जी के एक बूढ़े सेवक ने एक गदहा कहीं से लाकर दिया था। उसी पर चढ कर मैं अवतीवर्मा के डर से लिप कर आ रहा था। बहिन और पिता जी पैदल ही आते थे"।

महा०-फिर क्या हुआ ?

वालक—एक दिन मार्ग में पानी वरसने लगा। किसी गॉव में पहुँचने के पहले ही दिन हूव गया और चारों ओर ॲंघेरा छा गया। पिता जी हम लोगों को लेकर एक आम के पेड़ के नीचे ठहर गए। उस मार्ग से बहुत से अश्वारोही जा रहे थे। उनमें से कई एक को पेड़ की ओर आते देख ल्योंही पिता जी पेड़ के नीचे से हटकर ज्ञाने लगे कि एक ने भाले से उन्हें मार गिराया"।

महादेवी विनयसेन की ओर देखकर बोली 'नायक रक्ष-सेन से कह दो कि जायें"। नायक तीन वार अभिवादन करके चले गये। वालक का जी जव कुछ ठिकाने आया तब महा-देवी ने फिर पूछा ''हॉ, तव उसके पीछे क्या हुआ ?''

वालक—अश्वारोही बहिन को लेकर चले गए। गदहा मुझे पीठ पर लिए भाग खडा हुआ। सबेरे एक विनये ने मुझे देखा और इस नगर मे ले आया। जो सैनिक यहाँ से अभी गया है उसने उसी विनये के यहाँ से चाधल लिया था और मैं बोझ पहुँचाने उसके साथ पडाब की ओर गया था। वहाँ अपनी वहिन को देख मैं लिपट गया। अंत में एक देवता मुझको यहाँ लाए"।

सम्राट् महासेनगुप्त सिंहासन पर से उठ खड़े हुए और बोले "देवि ! यज्ञवर्मा के पुत्र का पालन करना मेरा धर्म है। बचा ! अब तुम्हें कोई डर नहीं। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा"।

वालक—''पिता जी कहते थे कि यदि मैं मर जाऊँ तो, अनंत तुम सम्राट् महासेनगुप्त के यहाँ आश्रय लेना, और किसीके पास न जाना। आप कोन हैं मैं नहीं जानता। मैं तो सम्राट् के पास जाऊँगा"।

वृद्ध सम्राट् के ज्ञीर्ण गंडस्थल पर अश्रुधारा वहने लगी। उनका गला भर आया। कॉपते हुए स्वर से बोल उठे "हा! में अपने प्राणरक्षक को भूल गया, पर यज्ञवम्मी मुझे न भूले। पत्र! मेरा ही नाम महासेनगुप्त है"। वालक सम्राट् के पैरों पर लोट पड़ा। सम्राट् उसे गोद में उठाकर वाहर चले गए। उनके चले जाने पर महादेवी महासेनगुप्ता ने कहा "प्रभाकर! मेरा विचार पूरा हो गया। कहो, कुछ कहा चाहते हो"। लज्जा से सिर झुकाकर सम्राट् ने कहा "माता! मेरी ही भूल थी, श्रमा कीजिए। में अभी जाकर चंद्रेश्वर के दंड की व्यवस्था करता हूँ।"

# आठवाँ पश्च्छेद

#### रोहिताश्व के गड़पति

रोहितास्वगढ़ के भग्न प्राचीर पर बहुत से कौवे बैठ कर कॉव कॉव कर रहे हैं पर अभी गढ़वासियों की नींद नहीं टूटी है। कौवों के रोर से रम्यू की नींद खुली। उसने उठकर देखा कि बूढी नन्नी अभी पड़ी सो रही है। वह उसे खींचकर कहने लगा "जान पड़ता है कि कौवों के रोर से प्रभु जाग गए है। पहर भर दिन चढ़ा"। विना दाँत की बुढ़िया ऑख मलते मलते उठ बैठी और हॅसकर बोली 'तू ज्यों ज्यों बूढ़ा होता जाता है, देखती हूं कि तेरी रिमकता बढ़ती जाती है। तू तो उठ वैठा है। जाकर कौवों को क्यों नहीं उड़ा देता ?" रम्यू के भी ओठों के एक किनारे पर हॅसी दिखाई पड़ी और वह वोला "अच्छा तू सोई रह, मैं कौवों को जाकर उड़ाए आता हूं"। वूढ़ा उठकर कोठरी के वाहर चला ही था कि एक वोरे से टकरा कर गिर पड़ा। बुढ़िया हॉ हॉ करके चिहा रठी। वह भूमि पर से उठे उठे कि बोरा टेढ़ा हो पडा। कोने मे बहुत से मृतवान नीचे ऊपर सजाकर रखे थे, बोरे के धक्के से वे बृढ़े के सिर पर आ गिरे। बुढ़िया फिर हाय हाय करके चिहा उठी।

रम्यू को कुछ चोट लगी। बुढ़ापे की चोट बहुत जान पड़ती है। वह ट्टे फूटे मृतवानों के वीच खड़ा खड़ा अपनी पीठ और माथे पर हाथ फेरने लगा। बुढ़िया ने पूछा "बहुत चोट तो नहीं लगी ?" 'खुढ़े ने पहले तो कहा 'नहीं'। अपना हित और प्रेम जताने के लिए वुढ़िया ने फिर वही बात पूछी। वुड़े ने इस बार झुँझला कर कहा "त् अपना प्रेम रहने दे, जान पड़ता है मेरा सिर चकनाचूर हो गया है। तू अव हो गई बुड्टी, तुझे कुछ सुझाई तो देता नहीं। किस ठिकाने क्या रखती है, कुछ ठीक नहीं"। बुङ्की चकपका कर वोली ''में इस घर में नए बरतन लाकर क्यो रखने लगी ? बरतन भाइे तो सव में भंडार के घर में रखती हूं। मेरी समझ मे भी नहीं आ रहा है कि इस घर में इतने वोरे और हॉड़ियाँ कहाँ से आई"। बुड्डा और भी खिझलाकर बोला, ''तो भूत तेरे रूप पर लुभा कर रात को यह सब रख गए हैं। वकवाद छोड़कर तू थोड़ा पानी ला। पीठ पर रक्त की धारा वह रही है। अरे वाप, रे वाप ! सारा कपड़ा रक्त से भींग गया"।

बुढ़िया ने पास जाकर देखा कि बुड़े के सिर पर से मधु के समान गाढ़ी गाढ़ी वस्तु पीठ पर वह रही है और उसके कपड़े तर हो रहे हैं। ऊपर ऑख उठाकर उसने देखा कि सव हॉड़ियॉ नहीं गिरी हैं, तीन चार अभी ज्यों की त्यों रखी हैं। उनमें से कुछ फूट गई हैं और उनमें से रस की धारा बहकर अब तक बुड़े के सिर पर पड़ रही है। बुढ़िया ने देखा कि फूटी हाँडियों में से बहुत से मोदक और छड़ू निकल कर घर में चारों ओर विखरे पड़े हैं। किसी किसी मृतवान से मिठाई का चूर मिला रस (शीरा) गिर कर भूमि पर फैल गया है और वहाँ कीचड़ सा हो गया है। बुढ़िया यह देखते हो अपनी हँसी न थाम सकी, अपने पोपले मुँह के अट्टहास से वह पुरानी छत हिलाने लगी। बढ़ा चिढ़कर उसे गालियाँ देने लगा। हँसी कुछ थमने पर नन्नी बोली ''तेरी देह और माथे में लगा क्या है, देख तो। तूने तो समझा था कि तेरा सिर फूटकर खंड खंड हो गया है"। रम्बू ने घवरा कर पृछा ''क्या लगा है ?"

वुढ़िया—छड़ू , मोदक और टिकिया।

रम्मू—हॉ रे यह सब कहाँ से आया १ हे काळ्बीर । मैने तुम्हारा नाम लेकर अभी ठट्ठा किया था, अपराध क्षमा करना, में कल तडके ही पेड के नीचे तुम्हारी चौरी पर बलिदान दूंगा। देख बुड्डी ! यह सब भूतों की लीला है। दस वर्ष से कभी कोई पकवान और मिठाई लेकर गढ मे नहीं आया है। आज कौन आकर मिठाई का ढेर लगा गया है ?

बुढ़िया सन्नाटे में आकर बोली "उनकी लीला कौन जाने ?" इसी बीच में द्वार पर किसी मनुष्य की परछाई पड़ी और धनसुरा सोनार ने आकर पूछा "रम्बू। तुम उठे ? अरे यह क्या किया ? सब हॉड़ियॉ फोड डाली ? जापिल्याम के मोदियों ने गढ़पति के लिए इतनी मिठाइयाँ भेजी थीं"। रम्यू थोड़ी सी हॅसी लिए हुए वोला ''तो यह सब भूतों का काम नहीं है। चलो थोड़ा..."। इतना कहते कहते जमीन पर से एक छड़ू उठाकर उसने मुँह में डाला और वोला "अरे नन्नी ! ऐसी विद्या लड्डू तो इधर वहुत दिनो से नहीं खाया था, नन्नी थोड़ा तू भी खाकर देख "। इस प्रकार उसने एक एक करके जमीन पर पड़ी हुई सारी मिठाई पेट में डाल ली। उसके शरीर पर भी इधर उधर जो चूर छगे थे उन्हें भी ठिकाने लगाया। वुढ़िया उसकी यह लीला देख मुँह पर कपड़ा दिए हॅस रही थी। धनसुख चुपचाप द्वार पर खड़ा था। रम्यू जब सब चट कर चुका तब नन्नी से कहने लगा "ऊपर जो हॉडियॉ रखी हैं देख तो उनमें क्या क्या है ?" बुढ़िया ने हॅस कर कहा "अव उधर डीठ मत लगा, वह सब प्रभु के लिये आया है, अव तू और खायगा तो तेरा पेट फट जायगा, चल उठ।" धनसुख ने किसी प्रकार अपनी हॅसी रोककर कहा "रम्बू! गढ़ के ऑगन में बहुत से छोग गढ़पति से मिछने के लिए वैठे हैं, जाकर उन्हें संवाद दे आओ"। बुड्डा धीरे धीरे खठा और अपना शरीर धो पोंछकर एक बहुत पुरानी पगड़ी सिर पर वॉध दुर्गस्वामी के भवन की ओर चला। उसके चले जाने पर चुढ़िया धनसुख से पूछने लगी "धनसुख! यह इतना सामान और मिठाई कहाँ से आई है ?" धनसुख ने कहा ''रोहिताइवगढ़ की प्रजा यह सब पहुँचा गई है, अभी बहुत सा सामान बाहर

पढा है। मुझे भंडार का घर न मिला इससे कुछ वस्तुएँ तुम्हारी कोठरी में रख गया, और सब अभी बाहर हैं"।

नन्नी-थोड़ा ठहरो, मैं इस कोठरी को साफ कर दूँ।

वुद्धिया झाडू लेकर हॉिं हियों के चूर बटोर बटोरकर फेंकने लगी। धनसुख कोठरी के बाहर गया। बुद्धिया ने कोठरी के बाहर निकलकर देखा कि दुर्ग का लवा चौड़ा प्रांगण लोगों से खचाखच भरा है, सहस्र से अधिक मनुष्य बेठे हैं। उनके सामने अन्न और खाने पीने की सामग्री का अटाला लगा हुआ है। आटे, घी, तेल, चावल, चीनी आदि से भरे सैंकड़ों बोरे और बरतन यहाँ से वहाँ तक रखे हुए हैं। बुद्धिया को जो पहचानते नहीं थे वे उसे दुर्गस्वामिनी समझ प्रणाम करने के लिए बढ़ने लगे, पर जो जानते थे उन्होंने उन्हें रोक लिया। नन्नी ने देखा कि इतनी मामग्री लेजाकर भंडार घर में रखना उसकी शक्ति के बाहर है। वह चुपचाप घर में लौट गई।

दुर्गस्वामी उठ कर पलग पर बैठे हैं, रम्यू उनके सब वस परिधान लिए सामने खड़ा है। इसी बीच अपने बिखरे हुए केशों को लहराती हुई वालिका लितका कोठरी मे बिजली की तरह आ पहुँची और कहने लगी "बाबा! उठते नहीं, देखो तुम्हारे आसरे कितने लोग वाहर आकर बैठे हैं।" वृद्ध ने हॅस कर कहा "जाता हूँ वेटी"। रम्यू स्वामी के हाथ में कपड़े देकर वाहर चला गया।

दुर्ग के प्रागण के एक किनारे मत्स्यदेश के श्वेतमर्मर की

एक बारहदरी थी, जो वहुत पुरानी हो जाने के कारण और वहुत दिनों से मरम्मत न होने से जर्जर हो रही थी। उसकी छत एक कोने पर गिर गई थी और वहाँ एक पीपल का पेड़ निकल कर अपने पत्ते हिला रहा था। वारह दरी के नीचे शालग्रामी पत्थर की एक वारहकोनी चौकी वनी थो जो कदाचित तव की होगी जब रोहिताश्वगढ़ वना था। गढ़पति इसी अलिंद में इसी चौकी पर वैठकर प्रजा के आवेदन सुनते और विचार किया करते थे। धवल-वंशीय महानायकों ने सुंदर वेलवृटों के रंगीन पत्थरों से वारहदरी के खंभे सजाये थे। दुर्गस्वामी जिस समय विचार करने वैठते थे गढ़ की सेना चारों ओर श्रेणीवद्ध होकर खड़ी होती थी। अधीन सेनानायक और छोटे भूस्वामी महानायक के सामने वैठते थे, और छोग नंगे पैर खड़े रहते थे। काली चौकी पर सोने का सिहासन रखा जाता था और उसपर वाराणसी का वना हुआ सुनहरे काम का मणिमुक्ताखचित झूल डाला जाता था। रोहिताश्व के महानायक उसी पर बैठा करते थे। गढ़पतियों की भाग्यलक्ष्मी के साथ साथ समृद्धि के सब चिह्न भी छुप्त हो गए थे, केवल एक यही सिंहासन बच रहा था। अन्नकप्ट होने पर भी महानायक लोकलजा और वंशगौरव के अभिमान से इस बहुमूल्य स्वर्ण सिंहासन को न वेच सके थे। वह वड़े यत्न से अब तक रखा हुआ था। पुत्र की मृत्यु के पहले यशोधवल समय समय पर प्रजा को दर्शन देते थे और कीर्त्तिधवल नित्य आवज्यक कार्यों के निर्वाह के लिये बारहदरी मे बैठते थे। उनके मरे पीछे फिर कभी कोई बारहदरी मे नहीं बैठा। इस बीच में एक ओर की छत दूट गई और वहाँ एक पीपल का पेड उग आया।

रग्यू गढपति के भवन से निकलकर वारहद्री की ओर आया और उसने धनसुख को बुलाकर कई युवकों को साथ ले हिया। उनकी सहायता से उसने वारहद्री मे पड़े हुए कंकड़ पत्थर वाहर फेंक। फिर धनसुख के साथ छगकर उस स्वर्ण-सिंहासन को पत्थर के सपुट से बाहर निकाला। दोनों ने मिलकर सिंहासन को काली चौकी पर रखा। सिंहासन की कारीगरी अनोखी थी। उसे देखने के छिये चारो ओर से लोग झुक पड़े। बहुत बूढों को छोड़ और किसीने रोहिताश्व-गढपितयों के इस सिंहासन को नहीं देखा था। चार सिंहीं की पीठ पर एक वड़ा भारी प्रस्फुटित स्वर्णपद्म स्थापित था जिसके चौरस सिरे पर रहों और मोतियों से जड़ा पटक्स पडा था। वस्त्र पुराना और जीर्ण हो गया था, स्थान स्थान पर सोने का काम मैला पड गया था, फिर भी सिंहासन अत्यंत मनोहर था। जिस समय सव लोग अलिंद् मे सिंहासन देखने के लिये झुके हुए थे रम्यू पीछे से चिहा कर बोला—

"दुर्गस्वामी महानायक युवराजभट्टारकपादीय श्री यशो-धवलदेव का आगमन हो रहा है"।

सुनते ही सब छोग पीछे हट गए और कई सैनिक वेश-

धारी वृद्ध आगे वढ़कर जनता के सामने स्थिर भाव से खड़े हो गए। शुभ्र उत्तरीय वस्त्र धारण किए, छंवे छंवे श्वेत केशों पर शुभ्र उष्णीप वॉघे, खड्ग हाथ में लिए यशोधवलदेव आकर सिंहासन पर वैठ गए। रग्घू कही से एक फटापुराना छाछ कपड़ा लाकर उसे सिर में वॉध अलिद के सामने आकर खड़ा हो गया। सव के पहले एक दंतहीन शुक्ककेश वृद्ध अलिंद के सामने आया और उसने कोश से तलवार खींच उसकी नोक अपनी पगड़ी से लगाई। रम्बू ने पुकारा "सेनानायक हरिदत्त"। वृद्ध गढ़पति के पैरों तले तलवार रख उसने कपड़े के खूंट से एक स्वर्णमुद्रा निकाली और तलवार के ऊपर रख दी। दुर्गभ्वामी ने तलवार उठाकर फिर वृद्ध के हाथ में दे दी। वृद्ध एक बार फिर अभिवादन करके पीछे हट गया। उसी समय भीड़ में से एक और लंबे डील के अस्त्रधारी वृद्ध ने आकर गढ़पति का अभिवादन किया। रग्धू ने पुकार कर कहा "सेनापति सिंहदत्त"। उसने भी तलवार और स्वर्णमुद्रा गढपित के सामने रखी और गढ़पित ने उसी प्रकार तलवार उठाकर हाथ में दी। सिंहदत्त के पीछे हटने पर भीड़ में से एक अत्यंत वृद्ध दो युवकों का सहारा लिए आता दिखाई पड़ा। उसे देखते हो गढ़पति सिंहासन से उठ पड़े और वोले 'कौन, विधुसेन ?"। दुर्गस्वामी का कंठस्वर सुनते ही वृद्ध जोर से रो पड़ा और उनके पैरो तले लोट गया। यशोधवलदेव ने उसे पकड़कर उठाया। उनकी ऑखों में भी ऑसू आ गए थे,

और गला भर आया था। उन्होंने कहा—"विधुसेन! कीर्त्तिन धवल तो चल ही बसे। तुमने भी आना जाना छोड़ दिया"। वृद्ध ने रोते रोते कहा—''प्रभो । मैं किसे लेकर आता ? कौन मुँह आपको दिखाता ? अपना सर्वस्व तो मैं मेघनाद ( मेगना नदी ) के उस पार छोड़ आया । केवल क्वॅंबर कीर्त्तिधवल को ही मैं वहाँ नहीं छोड़ आया, अपने दो पुत्रों को भी छोड़ आया। मेरे पहाड़ी प्रदेश मे न जाने कितने अपने पुत्र, अपने पिता और अपने भाई को छोड आए। इन दोनों बालकों को छोड मेरा अव इस ससार मे और कोई नहीं है। जयसेन का मृत्यु-सवाद पाकर मेरी पुत्रवधू ने अपने दो बच्चों को मेरी गोद मे डाल अग्नि मे प्रवेश किया। तब से मैं युद्ध व्यवसाय और राज्य के सब काम काज छोड़ इन दोनों को पाल रहा हूँ"। इतना कहते कहते वृद्ध अक्ष्पटलिक अविला चिल्लाकर रोने लगा। दुर्गस्वामी ने किसी प्रकार उसे शांत करके कहा "विधुसेन! यदि एक वार भी तुम आ गए होते तो मुझे पेट पालने के लिये दुर्गस्वामिनी का कंगन न वेचना पडता"। यह वात सुनकर विधुसेन फिर दुर्गस्वामी के पैरों पर छोट पड़ा और रोते रोते वोला "प्रभो । यह सब भैंने धनसुख के मुँह से सुना। में यह नहीं जानता था कि मेरे न रहने से मेरे खामी की अवस्था इतनी बुरी हो जायगी"। वृद्ध फिर रोने लगा। दुर्गस्वामी ने

<sup>🖒</sup> अक्षपटलिक=राजस्व विभाग का सचिव, अर्थसचिव ।

उसे शांत करके वारहदरी में विठाया। कुछ काल पीछे वह अपने दोनों पौत्रों को दुर्गस्वामी के पास लाया। उन्होंने भी रीति के अनुसार तलवार और स्वर्णमुद्रा गढ़पति के पैरों के नीचे रखकर अभिवादन किया।

उसके पीछे एक एक करके सौ से ऊपर वृद्ध सैनिक अपने पुत्र पौत्रों को छेकर गढ़पति का अभिवादन करने के छिए आए। उन सब ने भी यथारीति खड़ा तथा खर्ण, रजत या ताम्रमुद्रा सामने रखकर अभिवादन किया। गढ़पति ने भी उनकी तलवारें उन्हें लौटा दीं। सैनिकों के पीछे साधारण भूखामियों, किसानो, बनिये महाजनों आदि ने अपने अपने वित्त के अनुसार सोने, चाँदी या ताँवे के सिक्के सामने रखकर प्रणाम किया। देखते देखते सिहासन के सामने रुपयों और दीनारों का ढेर छग गया।

सव के पीछे एक विष्ठष्ठ युवा योद्धा को साथ लेकर धनसुख अलिंद की ओर बढ़ा। युवक जब रीति के अनुसार अभिवादन कर चुका तब धनसुख प्रणाम करके बोला "प्रभी! यह युवक आपके पुराने सेवक महेन्द्रसिंह का पुत्र है, इसका नाम है वीरेद्रसिंह"।

दुर्गस्वामी—पुत्र ! तुम्हारे पिता ने अनेक युद्धों में मेरा साथ दिया था। तुम्हारे पिता की तलवार आज में तुम्हारे हाथ में देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसकी मर्ग्यादा रख सकोगे।

युवक ने तलवार हाथ में लेकर भूमि टेककर प्रणाम किया। वृद्ध अक्षपटलिक अब तक अलिंद् में चुपचाप वैठे थे। सव के अभिवादन कर चुकने पर वे उठकर बोले "प्रभो! वगदेश के युद्ध के पीछे प्रजा ने नियमित रूप से अपना कर नहीं भेजा था। वीरेंद्रसिंह, धनसुख और इस सेवक ने गॉव गाँव आदमी भेजकर मंडलों को अपना अपना कर चुकाने के लिये विवश किया। वे सब यहाँ बाहर खड़े हैं। आज्ञा हो तो सामने लाऊँ"। आज्ञा पाकर विधुसेन एक एक करके मडलों और ग्रामवासियों को बुलाने लगे और वे अपना अपना कर लाकर सिंहासन के सामने रखने लगे। धनसुख सोने, चॉदी और ताँवे के सिकों को अलग अलग करके गिनने लगा। इसी में दोपहर बीत गया। धनसुख सब गिन चुकने पर बोला "एक हजार, दो सी अठारह स्वर्णमुद्रा, ढाई सौ रुपये और सौ से ऊपर तॉवे के सिक्के आए हैं"। इतना सब हो चुकने पर सिंहासन के सामने धनसुख घुटने टेककर बैठ गया । धीरे धीरे कपड़े के भीतर से उसने दुर्गस्वामिनी का कंगन निकाला और उसे सिंहासन के सामने रखकर हाथ जोड वोला 'प्रभो । इतने वड़े अमूल्य कंगन का गाहक पाना मेरे छिये असभव है। इसका मूल्य पचास सहस्र स्वर्णमुद्रा से भी अधिक होगा"।

दुर्गस्वामी ने उठकर यनसुख को गले लगाया और वे कहने लगे "यनसुख। में तुम्हारी सब युक्ति समझता हूँ। इस बार तो तुम्हारे अनुप्रह से दुर्गस्वामिनी का कंगन विक्रने से बच गया पर में देखता हूँ कि अब इसकी रक्षा मेरे लिये किठन ही है। रोहिताश्चगढ़ के कोषाध्यक्ष का पद बहुत दिनों से खाली पड़ा है। अब दुर्गस्वामिनी के इस कंगन की और इस धन की रक्षा तुम करो। जो रुपया तुमने मुझे दिया था वह इसी में से काट लेना। दुर्गस्वामिनी ने कहा था कि पोते या पोती के व्याह के समय इसे मेरा चिह्न कहकर देना। जब कभी कीर्ति-धवल की कन्या का विवाह हो तब इस चिह्न को उसे देना"। दुर्गस्वामी का गला भर आया और वे थोड़ी देर चुप रहकर फिर विधुसेन से बोले 'विधुसेन! इन आए हुए लोगों के खाने पीने का क्या उपाय होगा? इस जंगल मे तो पैसा देने पर भी कुछ नहीं मिल सकता"।

धनसुख-प्रभो ! अक्ष्पटलिक और वीरॅंद्रसिंह ने पहले ही से सब प्रबंध कर रखा है।

सव लोग भोजन आदि करके निश्चित हुए। यशोधवलदेव ने विधुसेन, सिंहदत्त, हरिदत्त, वीरेंद्रसिंह और धनसुख को अपने शयनागार में बुलाया। सब के बैठ जाने पर दुर्गस्वामी ने कहा "जिस दिन मुझे कीर्तिधवल के स्वर्गवास का संवाद मिला उस दिन से कल तक पागल की सी दशा में मेरे दिन बीते। कल मेरी ऑखें खुलीं, गढ़ के चारों ओर जो मेरी भूसंपत्ति है उसका लोभ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऊँचे घराने का युवक मेरी पुत्री के साथ विवाह करके इस जंगली और पहाड़ी देश में आकर रहे। जिस प्रकार से हो वगदेश की सपित का उद्घार किए बिना न बनेगा। मैंने विचारा है कि मैं पाटलिपुत्र जाकर सम्राट् से मिळ्ं। तुम सब लोग मिलकर इसका प्रबंध कर हो"। अत में यह बात ठहरी कि विधुसेन तो रह कर दुर्ग की रक्षा करें, धनसुख धनसंपत्ति संभालें और वीरेंद्रसिंह गढ़पति के साथ पाटलिपुत्र जायं।

संध्या होते होते जब अस्ताचलगामी सूर्य्य की सुनहरी किरनें गढ़ के मुंड़ेरों और कलशों पर रक्त आभा डाल रही थीं, आमवासी एक एक करके दुर्गस्वामी से विदा होकर अपने अपने घर लौट रहे थे। रम्यू नन्नी से कहने लगा "न जाने कहाँ से यह राक्षसों का जमावडा आकर इतना सब अन्न चट कर गया। अरे, इतनी जिंस भेजी थी तो फिर आप आ आ कर क्या डटे? अपने घर जाकर खाते पीते"।

# नवाँ परिच्छद

#### भविष्यद्वाणी

वैसाख का महीना है। एक पहर दिन चढ़ते चढ़ते धूप इतनी कड़ी हो गई है कि कहीं निकलने का जी नहीं करता। भागीरथी का चौड़ा पाट वाल ही वाल से भरा दिखाई पड़ता है। सूर्य्य की किरनों के पड़ने से बाद्ध के महीन महीन कण इधर उधर दमक रहे हैं। वाद्ध के मैदान का एक किनारा धरे स्वच्छसिळळा, हिमगिरिनंदिनी गंगा की पतळी धारा वह रही है। धारा के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूर तक गीली बालु का रंग कुछ गहराई या श्यामता लिए है। सफेद झक वालू के मैदान के बीच यह गहरे रंग की रेखा अंजन की लकीर सी दिखाई देती है। इस कड़ी धूप में धारा के पास की गीली बालू पर बैठे दो बालक खेल रहे हैं। एक बालिका भी पास वैठी है। दोनों वलकों में जो वड़ा है वह भीगी धोती पहने जल में पॉव डुवाए वैठा बैठा गीली बालू का घर बना रहा है। उससे कुछ दूर पर दूसरा लड़का भी बाल् का घर बनाने मे लगा है। बालिका दोनों के बीच में बैठी देख रही है। बड़ा छड़का बड़ी फ़ुरती से कोट और खांई बनाकर उसके भीतर मंदिर उठा रहा है। हाथ में गीछी बाखू छे छेकर वह

मंदिर का चूड़ (कॅगूरा) बना रहा है। उंगलियों से उठा उठा-कर वह गीली बाल, मंदिर की चोटी पर रखता जाता है जिससे मंदिर की चोटी बहुत ऊँची हो जाती है पर बोझ अधिक हो जाने से गिर गिर पड़ती है। बालिका एकटक यही देख रही है। कभी बड़े लड़के के मदिर की चोटी ऊँची हो जाती कभी छोटे के मदिर की। जब जिसका मंदिर अधिक ऊँचा उठता तब वह बालिका को पुकार कर उसे दिखाता। धृप की प्रचडता बराबर बढती जाती है इसका उनमें से किमी को ध्यान नहीं है, वे अपने खेल मे लगे हैं।

धारा के किनारे किनारे मैले और फटे पुराने कपड़े पहने एक वृद्ध उनकी ओर आ रहा है, इसे उन्होंने न देखा। जब वह पास आकर खड़ा हुआ तव उसकी परछाई देख बालिका चौंक पड़ी और उरकर बड़े लड़के के पास चली गई। बुड़े के पेरों की ठोकर से मिद्र और गढ़ चूर हो गया। छोटा लड़का यह देख ठहा मारकर हॅस पड़ा। वृद्ध ने कहा "कुमार! खेट न करना, तुन्हें इस जीवन मे खेद करने का अवसर ही न मिलेगा। काल की चपेट से तुन्हारी आशा के न जाने कितने भवन गिर गिर कर चूर होंगे"। तीनों विस्मित होकर वृद्ध के मुँह की ओर ताकते रह गए।

युड्डा अपने फटे कपडे का एक कोना वाळ पर विद्याकर वैट गया। बहुत देर पीछे बड़े लड़के ने पूछा "तुमने मुझे पत्त्वाना केंसे ?" युड्डे ने हॅमकर उत्तर दिया "कुमार शशांक ! तुम्हें न जो पहचानता हो ऐसा कौन है ? तुम्हारे पिंगलकेश ही तुम्हारी पहचान हैं। इन्हीं केशों के कारण उत्तरापथ में तुम्हें सब पहचानेंगे । युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे गत्रु तुम्हारे इन केशों को ताड़ेंगे। तुम्हें पहचान लेना कोई कठिन वात नहीं है" । वृद्ध पागलों के समान हॅस पड़ा । तीनों और भी चिकत हुए, वालिका कुमार के और भी पास सरक गई । वृद्ध एक वारगी उठकर खड़ा हो गया, उसने कपड़े के भीतर से एक वंसी निकाछी, पर न जाने क्या समझ उसे फिर छिपाकर वोला "कुमार ! तुमसे में वहुत सी वातें कहनेवाला हूँ, पर यहाँ न कहूँगा। मेरे साथ आओ"। मंत्र मुम्ध के समान तीनों उसके पीछे हो लिए। आग सी तपती गंगा की रेत पार करके वृद्ध प्राचीन राजप्रासाद के नीचे घाट की एक टूटी सीढ़ी पर आकर वैठ गया । बालिका और दोनों वालक नीचे की सीढ़ी पर एक पंक्ति में वैठे। बुड़ूा कपड़े के भीतर से वंसी निकाल बजाने लगा । वैसाख की उस सन-सनाती दुपहरी में वंसी का करुणस्वर भागीरथी का पाट लॉघता हुआ उस पार तक गूँज उठा, तपता हुआ संसार मानो क्षण भर के लिए शीतल हो गया। बालक बालिका चुपचाप वंसी की टेर सुन रहे थे। वंसी का सुर एक वारगी वंद हो गया, ऐसा जान पड़ा मानो संसार की फिर वही अवस्था हो गई। वृद्ध उठकर कहने छगा ''कुमार! तीन सौ वर्ष हुए गुप्तवंश में तुम्हारे ही समान एक और पिंगलकेश राजपुत्र हुआ था। अदृष्ट तुम्हारे ही समान उसके पीछे भी लगा था। तुम्हारे ही समान वह भी उदार, द्यावान् और पराक्रमी था। तुम जिस प्रकार वंश के लुप्त गौरव के उद्धार के यन मे अपना जीवन विसर्जित करोगे उसी प्रकार उसने भी किया था। उसका नाम था स्कद्गुप्त। अव इस समय उत्तरापथ मे वहुत से लोग उसका नाम तक नहीं जानते। यह कोई अचंभे की बात नहीं है। पाटलिपुत्र के कृतप्त नागरिक तक उसका नाम भूल गए हैं, पर किसी समय उसी स्कंद्गुप्त ने पाटलिपुत्र के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था।

''कुमार शशाक ! समुद्रगुप्त का नाम तुमने सुना है? समुद्रगुप्त की समुद्र से लेकर समुद्र तक के दिग्विजय की कथा तुमने सुनी हैं? कुमारगुप्त।का वृत्तांत जानते हो? स्कद्गुप्त कुमारगुप्त के ही पुत्र थे। तुम्हारे पिता के छोटे से राज्य में जिस प्रकार तुम्हारे भूरे वाल देखकर लोग पहचान जाते हैं कि तुम युवराज हो उसी प्रकार सकंदगुप्त के पिता के साम्राज्य में उनके पिंगलकेश देखते ही समुद्र से लेकर समुद्र तक, हिमालय से कुमारी तक, सव उन्हें पहचान लेते थे।

"तुम्हारे चारों ओर जैसा विपद् का घना जाल है उससे कहीं अधिक घना जाल उनके चारों ओर फैला था। उन्होंने उस जाल को हटाने का घहुत यत्न किया था, एक दिन तुम भी करोगे। अहुष्ट साथ साथ लगा है यह उन्हें नहीं सृझता था। मोह जिस समय तुम्हें घेरेगा तुम्हें भी न सूझेगा। उनके भाईबंध, सेवक, संबंधी विश्वासघाती हो गये थे, विश्वासघात से उनके जीवन की शांति नष्ट हो गई थी, तुम्हारे जीवन की भी यही दशा होगी। उनका सारा जीवन युद्ध करते बीता। उनका जी टूट गया था पर उन्हें सॉस लेने तक का अवसर न मिला, वे वरावर लड़ते ही रहे। कुमार जशांक ! तुम राजा होगे, पर तुम्हारे मार्ग में वरावर कंटक मिलेंगे, तुम कभी सुखी न रहोगे। भ्रांता, वाग्दत्ता पत्नी, अमात्य और प्रजा सव के सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। सब को खोकर तुम भी स्कंदगुप्त के समान युद्ध में गिरोगे, पर स्वदेश में नहीं, विदेश में। स्कंद्गुप्त ने खदेश में विदेशियों के साथ लड़कर अपना जीवन विसर्जित किया था, पर तुम्हें विदेश में स्वदेशियों के साथ, अपने जातिभाइयों के साथ, लंडना पड़ेगा।

"कुमार! खिन्न न होना। तुम्हारा सिहराशि में जन्म है, तुम सिंह के समान पराक्रमी होगे। अट्ट के अधीन होकर सिर कभी न झुकाना। भाग्य के साथ जीवनभर चलनेवाले संप्राम के लिये सन्नद्ध हो। इस बूढ़े की बात सुन-कर खियों के ममान दहल मत जाना, पूर्ण रूप से अपना पुरुपार्थ दिखाने को अप्रसर हो। शशांक! संसार में किसी का विश्वास न करना। सब के सब खार्थ के लिये आए हैं, परार्थ के लिए कोई नहीं आया है। स्त्री वा पुत्र तुम्हारे न होंगे। कैसे न होंगे, यह न पूछना। अपने काले भाई का विश्वास न करना, गोरे कुबड़े कामरूप के राजकुमार का विश्वास न करना। यदि करोगे तो अदृष्ट की चक्की के नीचे वरावर पिसते रहोगे, कभी विश्राम न पावोगे।

'संसार में जिसके आगे किसीका वश नहीं चल सकता उसके आगे तुम्हारा वश भी न चल सकेगा। जो सबके लिए असाध्य है वह तुम्हारे लिए भी असाध्य होगा। तुम्हारा भाई तुम्हारा सिंहासन ले लेगा। तुम्हारी बालपन की संगिनी तुम्हें वाग्दान देकर भी धोखे में पड़कर दूसरे को हाथ पकड़ाएगी। तुम्हारे विश्वस्त सेवक थोड़े से धन के लोभ में आकर विश्वास- घात करेंगे। तुम्हारे देश के लोग हो तुम्हें देश से भगा देंगे। विदेश में विदेशी लोग तुम्हें आमह के साथ बुलाएंगे। जो तुम्हारे दु ख सुख के सच्चे साथी होंगे तुम भाग्य के फेर से उन्हें न पहचानोंगे। वे तुम्हारी उपेक्षा और लालना सहकर भी अत तक तुम्हारा साथ देंगे।"

वालिका डर के मारे रोने लगी। दूसरा वालक भी सक-पका गया था, उसका मुँह सूख गया था। किंतु शशांक छुछ भी न डरे। हुमार ने युद्ध से पूछा "तुम क्या क्या कह गए, मैं नहीं समझा। तुम हो कौन?" प्रश्न सुन कर युद्ध ठठाकर हॅम पडा और पागल की तरह नाचने लगा। वालिका चिल्ला-कर रो पडी। माधवगुप्त भी रोने लगा। शशांक भय से हो कदम पीछे हट गए। युद्ध नें हॅसते हॅसते कहा "मैं कौन हूं यह लल्ल से पछना, युद्ध यशोधवल से पूछना और अपने पिता से पूछना, कहना कि शकसेन यह सब कह गया है। मैंने जो कुछ कहा है उसे तुम समझ ही कैसे सकते हो ? जो होनेवाला है वह तो हो ही गा। जब तुम समझोगे तब मैं फिर आऊँगा"। गृद्ध फिर नाचने लगा। देखते देखते उसने कपड़े के नीचे से एक चमचमाता अस्त्र निकाला। शशांक उसे देख दो कदम और पीछे हट गए। वृद्ध बोला "तुम हमारे शत्रु हो, तुम हमारे धर्म के शत्रु हो। जी चाहता है कि तुम्हारा कलेजा निकालकर तुम्हारा रक्त चूम लूँ। पर ऐसा करता क्यों नहीं जानते हो ? जो कालचक तुम्हें नचा रहा है वही मुझे भी नचा रहा है"।

इतने में एक छोटी सी नाव आकर उस घाट के सामने लगी। उसपर से दो वृद्ध, एक युवक और एक वालिका उतरी। शशांक और उसके साथियों ने उनको नहीं देखा, पर उस वृद्ध ने देख लिया। उन्हें निकट पहुँचते देख वृद्ध बोल उठा "कुमार! अब मैं भागूँ। बहुत से लोग आ रहे हैं। जब तुम मर्मव्यथा से व्याकुल होगे तब मैं फिर दिखाईं पहूँगा। समझे"। इतना कहते कहते वृद्ध ने पीपल की एक डाल तोड़ ली और उसके उपर सवारी करके देखते देखते दृष्टि के ओझल हो गया। शशांक, माधवगुप्त और चित्रा तीनों भय और विसमय से कठपुतली बने खड़े रह गए।

नाव पर से उतरे हुए लोग घाट के पास आकर खड़े हुए। उनमें से एक वृद्ध साथ के युवक से वोला ''जान पडता है कि राजघाट यही है। इधर बीस वर्ष से मैं पाटिल-पुत्र नहीं आया। वीरेंद्र! कोई मिले तो उससे मार्ग पृछ लो"।

वीरेंद्र—प्रभो । घाट पर तो कोई नहीं दिखाई पडता है। वृद्ध—अभी ऊपर की सीढी पर कोई खड़ा था न.।

वीरेंद्रसिह ने उपर चढ़कर बालक बालिका को देखा और उनसे पूछा "यह प्रासाद के नीचे का घाट है ?" शशांक उदास मन एकटक उसी ओर ताक रहे थे जिधर वह गृद्ध जाकर लुप्त हो गया था। वीरेंद्रसिंह की बात पर उन्होंने हिए फेरी। जो बात पूछी गई थी वह उनके कान मे अब तक नहीं पड़ी थी। उन्होंने पूछा "क्या कहा ?" वीरेंद्र ने झॅझलाकर कहा "बहरे हो क्या ? मैं पूछता हूं कि क्या यह प्रासाद का घाट है"। शशांक ने प्रश्न का कोई उत्तर न देकर पूछा "तुम कौन हो ? कहाँ से आते हो ?" वीरेंद्र ओर भी छुढ़ गया और बोला "वावा! तुम्हारी सब बातों का मैं उत्तर हूं, इतना समय मुझे नहीं है। प्रासाद का घाट कियर है यही मुझे बता दो"।

"प्रासाद का घाट तो यही है, पर इस मार्ग से साधारण छोग नहीं जा सकते"।

"वावा । इस मार्ग से जाता कीन है ?" यह कहकर वह वृद्ध के पास छीट गया और बोला "प्रभो । प्रासाद का घाट तो यही है, पर घाट पर कई लडके खडे हैं। उनमें से एक की बातचीत तो राजपुत्र की सी है। वह कहता है कि इस मार्ग से जनसाधारण के जाने का निषेध है"। युद्ध यशोधवलदेव ने हॅसकर कहा "वीरेंद्र, लड़का ठीक कहता है"।

वीरेंद्र—तब क्या नाव पर फिर छौट चछेंगे ?

यशो०—न, इसी मार्ग से जायंगे। विशेष विशेष अमात्यों और राजवंश के लोगों को छोड़कर कोई गंगा के इस घाट की ओर नहीं आने पाता। बात यह है कि अंतःपुर की स्त्रियाँ प्रायः यहाँ गंगास्तान करने आती हैं। इसी लिए उस लड़के ने तुमसे इस मार्ग से न जाने को कहा था। अच्छा अब तुम आगे आगे चलो, मेरे लिए यहाँ कोई रोकटोक नहीं है।

सव लोग सीढ़ियाँ चढ़कर घाट के ऊपर आए। यशोधवल ने देखा कि एक बालक उनका मार्ग रोकने के लिए बीच में आकर खड़ा है, दूसरा वालक और वालिका वैठे हैं। बालक ने पूछा "आप कौन हैं ?"

यशो०—में रोहिताश्व का गढ़पति हूँ। मेरा नाम है यशोधवछ।

शशांक-आप कहाँ जायँगे ?

यशो०—सम्राट् से मिछने के छिए प्रासाद के भीतर जाना चाहता हूँ।

शशांक—आप क्या नहीं जानते कि इस मार्ग से होकर साधारण लोग नहीं जा सकते। आप उधर से घूमकर दक्खिन फाटक से होकर जायें। उसी मार्ग सेआप प्रासाद मे जा सकते हैं।

वीरेंद्र — अच्छा, यदि हम छोग इसी मार्ग से जाय तो क्या तुम हम छोगों को रोक छोगे ?

कुमार ने हॅसकर कहा "कहाँ तक जावेंगे, गगाद्वार पर द्वाररक्षक आप लोगों को सीघे लौटा देंगे फिर इसी घाट पर आना होगा और नाव पर लौट जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नगर की ओर जाने का नदी छोड़ और कोई मार्ग नहीं है"।

यशो०—सुनो ! मैं मगधसाम्राज्य की साधारण प्रजा में नहीं हूँ, सेना दल में मेरी पदवी महानायक क्ष की है। राजद्वार में मुझे युवराजभट्टारकपादीय का मान प्राप्त है। अंत पुर को छोड प्रासाद में और कहीं मेरे लिए रोकटोक नहीं है।

शशांक—आप—महानायक—युवराजभट्टारक १ यशो०—अचभा क्यों मानते हो १

शशाक—मैंने आज तक कभी किसी महानायक या युवराजभट्टारक को इस रूप में प्रासाद में जाते नहीं देखा है। वे जिस समय आते हैं। सैंकड़ों पदातिक और सवार उनके आगे पीछे रहते हैं। वे जिस मार्ग से होकर निकलते हैं डर के मारे लोग भाग जाते हैं। साम्राज्य के किसी युवराजभट्टारक को मैंने कभी पैदल चलते नहीं देखा है।

क्षमहानायक--उचापदस्थ सामत, राजा या गढ़पति ।

यशो०-- तुम कौन हो ?

शशांक—में सम्राट् का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। मेरा नाम है शशांक।

इतना सुनते ही वृद्ध गढ़पति की तलवार कोष से निकल पड़ी और उसकी नोक उसकी रवेत उष्णीश पर जा लगी। उस समय सैनिक वर्ग में अभिवादन की यही रीति थी। अभिवादन के पीछे वृद्ध ने कहा "युवराज! मैं इधर वहुत दिनों से पाटलिपुत्र नहीं आया इसीसे आपको पहचान न सका। मेरे इस अपराध को आप ध्यान में न लाएँगे। जिस समय मैं राजसभा में आता जाता था उस समय आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था। उस समय हम लोग आपके चाचा के पुत्र देवगुप्त को ही साम्राज्य का भावी अधीश्वर जानते थे। युवराज! साम्राज्य के और और महानायकों के पास जो है चह मेरे पास नहीं है इसी लिए तो मैं सम्राट् के पास जाता हूं"।

शशांक चुपचाप वृद्ध के लम्बे डीलडील और उसके शरीर पर पड़े हुए घावों के असंख्य चिह्नों की ओर देख रहे थे। वृद्ध की वात पूरी होने पर उन्होंने कहा "अच्छा! आप हमारे साथ आएँ।"

## दसवाँ परिच्छेद

## तरछा का दृतीपन

उस समय पाटलिपुत्र नगर के किनारे किनारे बहुत सी बस्ती हो गई थी। प्राचीन नगर के प्राचीर के भीतर स्थान की कमी होती जाती थी। स्थानाभाव के कारण नगर के द्रिद्र श्रमजीवी वाहर वसते थे। बहुत दिनों से नगरप्राचीर के पूर्व और दक्षिण ओर कई टीले बस गए थे। नागरिक उस भाग को उपनगर कहा करते थे। नगर के उत्तर और पश्चिम भागीरथी और सोन की धारा वहती थी। बहुत से छोग इन निद्यों के पार भी बसते थे और नित्य सवेरे काम करने नगर मे आते और सध्या को छौट जाते थे। दक्खिन के टोले मे एक पुराने मिदर के सामने कई बौद्ध भिक्खु घास के ऊपर बैठे बातचीत कर रहे थे। मदिर के पीछे कुछ दूर तक ऊँचा टीला सा चला गया था जिसपर नए पुराने पेड़ों का जगल लगा था, और कहीं कहीं पत्यर के पुराने खंभे दिखाई पड़ते थे। पहले कभी वहाँ पत्थर का वहुत वड़ा चौद्ध मंदिर था। उसके गिर जाने पर वीद्र भिक्खुओं ने सामने एक छोटा सा मंदिर उठाकर उसमे प्रतिमा स्थापित कर दी थी। घास पर वैठे जो भिक्खु वातचीत कर रहे थे वे सब के सब तरुण अवस्था के थे।

उन्हें देखने से जान पड़ता था कि उन्हें गृहस्थाश्रम छोड़े वहुत दिन नहीं हुए हैं। गृहत्यागी भिक्खुओं में जैसी गंभीरता होनी चाहिए वैसी उनमें अभी नहीं आई थी।

उनके बीच एक अधेड़ भिक्खु भी बैठा था। अवस्था में उनके जोड़ का न होने पर भी वह उनके साथ मिलकर हंसीठठ्ठा करता था। इस भिक्षुमंडली से थोड़ी दूर पर एक तरुण भिक्खु बैठा था। वह मन ही मन न जाने क्या सोच रहा था जिससे उसके साथियों का हॅसीठठ्ठा उसके कानों तक नहीं पहुँचता था। भिक्खु लोग उसकी ओर दिखा दिखाकर न जाने क्या क्या कहते और ठठ्ठा मार मारकर हॅसते थे। किन्तु जिसपर यह सव बौछार हो रही थी उसका ध्यान कहीं दूसरी ही ओर था, वह मानों कुछ सुनता ही न था।

इसी बीच एक युवती मंदिर के सामने आ खड़ी हुई। उसे देखते ही भिक्खुओं की हॅसी रक गई। एक ने उस अधेड़ का हाथ दवाकर कहा 'आचार्य्य! जान पड़ता है कि यह युवती तुम्हारी ही खोज में आई हैं"। दूसरा भिक्खु उसे रोककर बोला 'तृ पागल हुआ है। आचार्य अब स्थविर हो गए हैं। युवती स्नी यूढ़े को खोजकर क्या करेगी?" पहले भिक्खु की बात तो वूढ़े को खोजकर क्या करेगी?" पहले भिक्खु की बात तो वूढ़े को बहुत अच्छी लगी, उसका चेहरा खिल उठा पर दूसरे की बात सुनकर उसका मुँह लटक गया, वह मन ही मन जल उठा और बोला 'तृ मुझे वूढ़ा कहता है, और एक स्नी के सामने ? मैं अभी तेरे प्राण लेता हूं"।

पहला भिक्खु—आचार्य्य ! बात तो इसने बड़ी बुरी कही। पर उस दिन सघस्थविर भी मुक्तसे कहते थे कि आचार्य्य देशानंद अव वृद्ध हुए, वे तरुण भिक्खुओं को शिक्षा देने के योग्य है। स्थविर—

वृद्ध भिक्षु —स्थविर तेरा बाप, तेरा दादा । तुम सबने क्या मुझे पागल समझ रखा है १ अभी मैं उठकर बताता हूँ ।

वृद्ध दोनों भिक्खुओं की ओर झपटा। सब के सब उसे पकड़कर विठाने छगे, पर वह किसीकी नहीं सुनता था। अंत में वडी बड़ी मुश्किलों से वह शांत हुआ। युवक भिक्खुओं ने यह वात मान ही कि उन्हींका वयस् अधिक है, आचार्य्य देशानंद तरुण हैं। उनके बाल जो थोड़े बहुत पक गए हैं वह अधिक अध्ययन से। जिस स्त्री को देखकर भिक्खु महली के वीच यह सव झगड़ा खड़ा हुआ था कपड़े लत्ते से वह अच्छी जाति की और किसो धनाढ्य नागरिक की परिचारिका जान पड़ती थी। गड़बड़ देखकर अब तक वह दूर खड़ी थी। भिक्खुओं को शांत होते देख वह आगे बढ़कर कुछ पूछा ही चाहती थी कि आचार्य्य सामने आकर बोल्ले "तुम क्या मुझे ढूँढ़ने आई हो ?" रमणी ने कहा "नहीं, यहाँ कहीं जिनानंद भिक्खु रहते हैं ?" उसकी वात सुनकर वृद्ध हताश होकर वैठ गया । रमणी फिर पृछने लगी "यहाँ जिनानंद भिक्खु रहते हैं ?" आचार्य्य को निरुत्तर देखं एक भिक्खु ने उत्तर दिया ''हॉ, रहते हैं"।

रमणी-महाराज ! थोड़ा उन्हें मेरे पास भेज देंगे।

भिक्खु—क्यों ?

रमणी-काम है।

भिक्खु-क्या काम है, बताओ।

रमणी-वताने की आज्ञा मुझे नहीं है।

भिक्खु—हमारे संघाराम में कोई तरुण भिक्खु किसी युवती से एकांत में नहीं मिल सकता।

रमणी—मैं एकांत में मिलना नहीं चाहती।

भिक्खु—तो फिर गुप्त वात कहोगी कैसे ?

रमणी—मैं पत्र लाई हूँ।

भिक्खु-- लाओ, दो।

रमणी—क्षमा कीजियेगा। जिनानंद को छोड़ मैं पत्र और किसीको नहीं दे सकती।

भिक्खु-जिनानंद भिक्खु को पहचानोगी कैसे ?

रमणी-मेरे पास संकेतिचह है।

इतने में पीछे से एक भिक्खु पुकारकर बोला "अरे, ओ जिनानंद! कुछ देखते सुनते भी हो ? क्या एकवारगी समाधि लगा रखी है ?"

और भिक्खुओं से दूर जो भिक्खु वैठा वैठा कुछ सोच रहा या उसने सिर उठाकर देखा। दूसरा भिक्खु फिर बोला "यह रमणी तुमसे मिलने आई हैं। तुम क्या सारी वार्ते नहीं सुनते थे।

<sup>%</sup>संघाराम = वह उद्यान या स्थान जहाँ वौद्धों का संघ रहता हो।

इसे देखकर अभी क्या क्या रंग उड़े थे।" जिनानद कुछ न बोला। रमणी को देखते ही वह घबराया हुआ उसके पास गया और वोला "तरले। तुम कब आई ? क्या समाचार है?" रमणी कुछ देर तक उसका मुँह ताकती रही, फिर प्रणाम करके घोली "भैया जी। नए भेस के कारण मैं पहचान नहीं सकी थी। समाचार बहुत कुछ है, पर ये बाबा लोग मलेमानस नहीं जान पडते। चलिए उधर ओट में चलें"। रमणी मंदिर के पीछे पेडों के झुरसुट की ओर बढ़ी। तहण भिक्खु भी पीछे पीछे गया।

वृद्ध अब तक तो चुपचाप चैठा रहा। पर जिनानंद और तरला के पेड़ों के झुरमुट में जाते ही उठा और उनकी ओर वढ़ा। उसकी यह लीला देख कई तरुण भिक्खु हॅस पड़े। वृद्ध ने उन्हें घूरकर कहा "तुम सब अभी बच्चे हो, स्त्री चरित्र क्या जानों। मैं इस कुमार्गी भिक्खु को ठिकाने पर लाने के लिये जाता हूं"। भिक्खु हॅसते हॅसते लोट पडे। वृद्ध ने देखकर भी न देखा। वह बाघ की तरह द्वेपाँव पेड़ों के वीच द्वकता हुआ उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता था।

वृद्ध के अदृश्य हो जाने पर एक भिक्खु बोळा ''यह जिनानद कीन है, तुम लोग कुछ कह सकते हो"।

द्सरा भिक्खु — रूपरग तो राजपुत्रों का सा है। वह किसी धनी का पुत्र है इसमे तो कोई सदेह नहीं।

पहला भिक्खु--जिनानद का कोई गूढ़ रहस्य है, जो किसी प्रकार खुलता नहीं है।

आया। उसे देख भिक्खुओं ने साष्टांग प्रणाम किया। गंगा के किनारे पाठक एक बार उसे देख चुके हैं। वही, जिसने युवराज के संबंध मे भविष्यद्वाणी की थी। वृद्ध ने पूछा "देशान नद कहाँ हैं ?"

भिक्षुगण-वन के भीतर गए हैं।

वृद्ध - संघस्थविर कहाँ है ?

भिक्षगण-मंदिर के भीतर।

वृद्ध देखते देखते वहाँ से चल दिया और दृष्टि के वाहर हो गया।

जंगल के भीतर एक टूटे खभे की आड़ में तरला और जिनानंद खडे धीरे धीरे बात चीत कर रहे हैं।

तरला-भैया जी। अब क्या इसी प्रकार दिन काटोगे ?

जिना०—क्या करूँ ? कुछ वश नहीं । इन्होंने मुझे वॉध तो नहीं रखा है, पर वॉध रखना इससे कहीं अच्छा था। सदा मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, वे मुझे बराबर दृष्टि के सामने रखते हैं। इससे भाग निकलने का भी कोई उपाय नहीं है।

तरला—तव क्या अब घर न छौटेंगे ?

जिना०—छीटना यदि मेरी इच्छा पर होता—तो मै क्या अब तक यहाँ पड़ा रहता ?

तरला—तुम्हें संन्यासी बनाकर इन सबों ने क्या पाया है मेरी समझ मे नहीं आता। तुम अपने बाप के इकलौते

[ 90 ]

वेटे थे, न जाने किस कलेजे से उन्होंने जीवन भर के लिये तुम्हें छोड़ दिया।

जिना०--तरले! उन्होंने क्या लाभ समझ कर मुझे भिक्खु वनाया है, यह क्या तुम नहीं जानतीं ? पिता के मरने पर जनकी अवुल संपत्ति का उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। यदि मैं घर में रहता तो यूथिका के साथ विवाह करके गृहस्थ होता। पर जिस दिन मैंने संघ में प्रवेश किया, मैं भिक्खु हुआ, उसी दिन से मेरा सव अधिकार जाता रहा, उसी दिन से मानो यह संसार मेंने छोड़ दिया। अन्न पिता के मरने पर संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार न रहेगा, चे संन्यासी ही वह सब संपत्ति पाऍगे। इसी लिए ये सब मुझे यहाँ ले आए हैं और मेरे ऊपर इतनी कड़ी दृष्टि रखते हैं। तरला—भैया ! हो तो तुम वही वसुमित्र ही !

जिना०—अव वह नाम मुँह पर न लाओ, तरला! समझ छो कि सेंठ वसुमित्र मर गया, अब तो मेरा नाम जिनानंद है।

तरला—भैया जी, ऐसी बात न कहो। यदि इस दासी के तन में प्राण रहेगा तो वसुमित्र यहाँ से निकलेंगे, फिर गृहस्थी में जायॅंगे और यूथिका से विवाह करके ....।

जिना॰—कहाँ की बात तरला ! यह सब दुराशा मात्र है, दुराशा या दुःखम भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का स्वम देखना भी मेरे लिए इस समय पाप है।

तरला—भैया जी! मक्खीचूस समझ कर तुम्हारे पिता का नगर में सवेरे कोई नाम नहीं लेता। न जाने कितने गृहस्थों को तुम्हारे पिता ने राह का मिखारी कर दिया। पहले जब मैं तुम्हारे पिता की निठुराई की वातें सुनती तो मन ही मन कहती कि चारुमित्र मनुष्य नहीं हैं, पशु है। पर अब देखती हूं कि चारुमित्र पशु नहीं, पत्थर है। पशु के हृदय में भी अपनी संतान का स्नेह होता है।

जिना०—मेरे पिता एकबारगी हृदयहीन नहीं हैं। उन्हें धन की हाय हाय रहती है सही, पर उनके चित्त में कोमलता है। तरला! उन्होंने बौद्धसंघ की उन्नति की अभिलाषा से मुझे उत्सर्ग कर दिया है। मेरे धन से बौद्धसंघ की उन्नति हो, यह उनका उद्देश्य है। राजा खुड़मखुड़ा तो बौद्ध-विद्धेषी नहीं है, पर बौद्ध धर्मावलंबी नहीं हैं। उनके मरने पर कहीं में अपना उत्तराधिकार जताकर बौद्धसघ के साथ कोई झगड़ा न करूँ, इसी डर से पिता ने मुझ से संसार ही छुड़ा दिया, मुझे मृतक कर दिया। अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना एक मात्र पुत्र तक, उन्होंने धर्म की उन्नति के लिए उत्सर्ग करके अक्षय पुण्य सचित किया है।

तरला — भैया जी, मुझ से अव और न कहलाओ। तुम्हारा पिता समझ कर में उनको कुछ नहीं कह सकती।

कुछ दूर पर सूखे पत्तों पर किसी के पैर की आहट

्रेसुनाई पड़ा। जिनानंद डरकर कहने लगा 'अब चलता हूं। [ 88 ] तरला—कुछ डर नहीं, मैं जाकर देखती हूं। एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर तरला ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, फिर आकर बोली "कोई डर नहीं, वही मुँहजला बुड्डा है, यहाँ तक पीछे लगा आया है। अब मैं यहाँ और न उहरूँगी। तुम्हें यहाँ सड़ना नहीं होगा, में तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाऊँगी"। इतना कहकर तरला डग बढ़ाती हुई चली गई। जिनानंद लंबी साँस लेकर लौटा और उसने देखा कि कुछ दूर पर देशानंद तरला के पीछे पीछे चला जा रहा है।

# ग्यारहवाँ परिच्छेद

यशोधवल की वात

वौद्धमंदिर के भीतर घोर श्रंधकार है। घृत का एक दीपक दिमदिमा रहा है, किंतु उसके प्रकाश में देवप्रतिमा का आकार भर थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। सामने पुष्प, गंध और नैवेद्य सजाकर रखा है। देखने से जान पड़ता है ( कि मंदिर में कोई नहीं है। मंदिर के एक कोने में एक छंवे आकार का पुरुप बैटा है। वह न कुछ बोलता है, ने हिलता डोलता है; जान पड़ता है कि ध्यानमम है। इतने में द्वार पर से

### [ 800 ]

किसी ने पुकारा "स्थविर महाराज मंदिर मे हैं या नहीं ?"

भीतर से उत्तर मिला ''कौन ?"

"शक्रसेन '।

"भीतर चले आओ"

वही हमारा परिचित बृद्ध कधे पर पेड की डाल रखे मंदिर मे घुसा। लवे डीलवाले पुरुष ने पूछा ''वज्राचार्घ्य । यह पेड की डाल कहाँ पाई ?"

"यह मेरा घोडा है, इसीके बल से यशोधवल के हाथ से वचकर मैं आ रहा हूँ। नहीं तो अब तक तुम यही सुनते कि वज्राचार्य्य का परिनिर्वाण हो गया।"

''तब क्या तुम कुछ कर न सके ?"

''करना धरना तो मैं जानता नहीं, हाँ! शशाक अब तक जीवित है।"

"तव तुम गये थे क्या करने ?"

"वधुगुप्त! मैं क्या करने गया था, इसे जान बूझकर न पूछो। मैं शशांक को मारने गया था, पर मार न सका।"

"क्या दावॅ नहीं मिला ?"

"दाव मिला था। शशांक, माधवगुप्त और चित्रा तीनों गगा के किनारे खेल रहे थे। उनके साथ कोई रक्षक भी नहीं था।"

"तव फिर ?"

''तव फिर क्या? मार नहीं सका, और क्या? वंधु-

गुप्त ! मेरा हाथ न उठ सका। तुमने जो वज्र मुझे दिया था, वह अव तक वस्न के भीतर छिपा है। मैं उसे बाहर न निकाल सका। स्थविर ! नरहत्या करने से तुम्हारा हृद्य पत्थर का हो गया है, तुम्हारे अंत:करण की कोमल वृत्तियाँ सव लुप्त हो गई हैं। मैं क्यों छौट आया, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा उपदेश सुनकर में शशांक को मारने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ से चला था। जिस समय दूर से मैंने उनको असहाय अवस्था में गंगा के वालू पर बैठे देखा था, तब तक भी में विचलित नहीं हुआ था। पर जब मैं उनके पास गया तब ऐसा जान पड़ा मानो वज की मुट्टी से किसीने मेरा हाथ थाम लिया है। तुम्हारे उपदेश के अनुसार शशांक को भैंने उसके जीवन का भीषण भविष्य तो सुना दिया, पर उसकी हत्या न कर सका। स्थविर ! भाग्यचक मे सब वॅघे हैं, ललाट में जो लिखा है वह कभी टलने का नहीं। तुम्हारे ऐसे सैकड़ों संघरधविर, मेरे ऐसे हजारों वजाचार्च्य मिलकर भी उस चक्र की गति तिल भर फेर नहीं सकते। स्थविर ! गंगा की रेत में उस बालक का मुख देखकर मैंने समझ लिया कि शक्रसेन या वंधुगुप्त से उसका एक वाल भी वाँका नहीं हो सकता"।

"तुम भी हो, तुम कायर हो, तुम पुरुप नहीं हो। तुम वालक का मनोहर मुखड़ा देखकर मोहित हो गए। सार

अ मार=ससार को मोह में फॅसानेवाला, जिसने बुद्ध भगवान् को सुखभोग के अनेक प्रकार के प्रलोभन दिखाए थे।

की आसुरी माया ने तुम्हें घेर लिया, इसीसे तुम उस बालक की हत्या न कर सके। वज्राचार्य्यः। तुम मागध संघ के मुखिया हो। उत्तरापथ का आर्घ्यसघ भी तुम जिधर उंगळी उठाओ उधर चळ सकता है । वज्राचार्घ्य ! क्या तुम भी भाग्यवक्र की ओट लेकर बैठ रहना चाहते हो ? शकसेन! भोले भाले वच्चों और वृढ़ी स्त्रियों को छोड़ इस युग मे भाग्यचक्र और मानता कौन है १ छि । छि ! तुमसे एक सड़ा सा काम न हो सका। आर्घ्यसघ की उन्नति के छिए तुम एक सामान्य बालक की हत्या तक न कर सके। वज्राचार्घ्य । तुम्हें अपना कलकी मुँह छिपाने के छिए कहीं स्थान न मिलेगा। युग युगांतर तक, जब तक बौद्ध धर्म इस ससार मे रहेगा, तुम्हारी अपकीर्त्ति बनी रहेगी। वृद्ध। तुम वहीं समा क्यों न गए ? कौन सा मुँह छेकर **छौट आए** १"

'स्थिवर । तुम भी बृद्ध हुए, बालक नहीं हो । संघ की सेवा करते तुम्हारे वाल पक गए। तुम्हें मैं अधिक क्या समझाऊँ ? थोड़ा ऑख खोलकर देखो, जीव मात्र भाग्यचक्र में वॅघे हैं । यदि भोलेभाले वचों और स्त्रियों को छोड़ और कोई भाग्यचक्र नहीं मानता, तो तुम इतनी देर तक गणना करके क्यों मरते रहे ? अब तक तुम शशाक की जन्मपत्री फैलाए क्या बैठे हो ? वधुगुप्त ! हम दोनों ने एक ही दिन प्रव्रज्या & प्रहण की. साथ रहकर आजन्म संघ की सेवा की, सुख

चौद्र भिश्त्वुओं का दीक्षा, सन्याप।

दु:ख, संपद विपद में बराबर एक दूसरे के पास रहे, तुम क्या मेरा स्वभाव तक भूल गए १ बच्चों के गिड़-गिड़ाने और स्त्रियों के ऑसू बहाने पर मुझे कभी विचलित होते देखा है ? तुम मुझे व्यर्थ धिक्कारते हो। मुझे पूरा निश्चय है कि शशांक मेरे हाथ से नहीं मारा जा सकता। स्थिवर ! वह अब बच्चा नहीं हे, युवाबस्था के किनारे आ रहा है। मुझे उसके मुख पर राजसी गंभीरता दिखाई दी। डर उसे छू नहीं गया है। वह सब प्रकार से मगध का राजा होने योग्य है। तुम बृथा चेष्टा करते हो। अंग, वंग, कलिंग, गौड़ और मगध में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी गति रोक सके"।

इतना कहकर वृद्ध वैठ गया। स्थिवर के मुँह से कोई शब्द न निकला। बहुत देर पीछे स्थिवर ने धीरे से पूछा "तो क्या गणना मिथ्या है ?"

"गणना को मिथ्या कैसे कहूँ ! गणना में तुमसे कहीं भूछ हुई होगी"।

"अच्छा ठहरो, मैं फिर से गणना करके देखता हूँ"—यह कह संघस्थविर ने दीपक की वत्ती उसकाई और ताड़पत्र, लेखनी और मिस लेकर वह गणना करने लगा।

आधे दंड के उपरांत किसीने आकर वाहर से मंदिर के द्वार की संकल खटखटाई। वजाचार्थ्य ने पूछा "कौन है ?" द्वार पर से वह व्यक्ति वोला "मैं हूँ, बुद्धमित्र।" कपोतिक संघारामक से एक बहुत ही आवश्यक सवाद लेकर दूत आया है, वह भीतर जाय ?

वजाचार्य्य-कह दो, थोड़ा ठहरे।

वंधुगुप्त सिर उठाकर बोला "गणना कभी मिथ्या होनेवाली नहीं। आज दोपहर तक शशांक का मृत्युयोग था, किंतु नक्षत्र के प्रतिकूल होने पर भी सूर्य्य की दृष्टि अच्छी थीं"।

वज्राचार्य्य — हाँ, एक बात कहना तो मैं भूछ ही गया। मेरे वहाँ पहुँचने पर एक नई बाधा खड़ी हुई अर्थात् यशोधवछदेव —

वधु०--क्या कहा ?

वज्रा०—युवराजभट्टारकपादीय महानायक यशोधवलदेव । वधुगुप्त । तुम उनके पुत्र की हत्या करनेवाले हो । क्या इतने ही दिनों मे रोहिताश्व के गढ़पति को भूल गए ?

वधुगुप्त अब तक वैठा था, यह बात सुनते ही वह घवराकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा "शकसेन! हॅसी न करना, ठीक ठीक कहो। क्या सचमुच यशोधवलदेव नगर में आए हूँ? यदि ऐसा हुआ तो भारी विपत्ति समझो। केवल मेरे ही ऊपर नहीं सारे संघ पर विपत्ति आई समझो। ठीक ठीक वताओ, क्या सचमुच यशोधवल ही को तुमने देखा?"

क्ष्कपोतिक सघाराम—पाटलियुत्र ,नगर का एक प्राचीन बौद्धमठ जो सम्राट् स्रशोक का बनवाया हुआ था । वज्राचार्य—यह क्या कहते हो, क्या दस वर्ष में ही मैं यशोध-चल को भूल जाऊँगा ? घबराओ न, देखो कपोतिक सघाराम से कोई दूत आया है। वुद्धमित्र ! दूत को भीतर ले आओ।

एक तरुण भिक्खु एक वृद्ध भिक्खु को साथ छिए मंदिर के भीतर आया। दोनों ने प्रणाम किया। वज्राचार्य ने पूछा "कहो, क्या संवाद है ?" वृद्ध वोला "महास्थविर को विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि रोहिताश्व के गढ़पित महानायक यशोधवल देव आज वीस वर्ष पर फिर नगर में आए हैं। इसी छिए उन्होंने मंत्रणासभा करने का विचार किया है।"

वज्राचार्य — यशोधवल के आने का पता मुझे लग चुका है। कल प्रातःकाल पुराने दुर्ग के मुँडेरे पर मंत्रणासभा होगी। सूर्य की किरनों के दुर्ग के कलशों पर पड़ने के पहले सभा का सब कार्य्य समाप्त हो जाना चाहिए।

वज्राचार्य का आदेश सुनकर दोनों भिक्खुओं ने प्रणाम किया और वे मंदिर के वाहर गए।

वंधु०—तो सचमुच यशोधवलदेव आ गया है। शक्रसेन! अव इस वार किसी की रक्षा नहीं। सोया हुआ सिंह जागा है। उसे इसका पता अवश्य लग गया है कि उसके पुत्र का मारने- वाला मैं ही हूँ। यह न समझना कि वह केवल मेरी ही हत्या करके शांत हो जायगा। वह सारे वौद्धसघ को उखाड़ने की चेष्टा करेगा।

#### [ २०६ ]

वज्राचाय-सचमुच भारी विपत्ति है।

वधु०—तुम मेरी बात समझ रहे हो न १ जान पड़ता है, यशोधवल के ही हाथ से मेरी मृत्यु है। अच्छा ठहरो, गणना करके भी देख लूँ।

वृद्ध ने फिर दीपक जलाया और ताडपत्र पर अंक लिखकर गणना करने लगा। अकस्मात् उसके मुँह का रंग फीका पड़ गया। ताड़पत्र और लेखनी दूर फेंक वह उठ खड़ा हुआ और ऊँचे स्वर में बोल उठा 'सच समझो, वज्राचार्य, यशोधवल मुझे अवश्य मारेगा। गणना का फल तो कभी मिथ्या होने का नहीं। अब किसी प्रकार मुझे बचाओ। यशोधवल की प्रतिहिंसा बड़ी भीषण होगी"।

वज्राचार्य हॅसकर बोला "स्थविर! इतने अधीर क्यों होते हो १ यशोधवल तुम्हारे प्राण लेने अभी तो आता नहीं हैं। तुम तो भाग्यचक पर विश्वास नहीं करते न १"

वधु०—सखा शकसेन ! क्षमा करो । न समझ कर ही मैंने दो चार कड़ी वातें तुम्हें कही थीं । यशोधवल का बड़ा डर है । उसके निरस्त्र शृखलबद्ध पुत्र को मैंने वकरे की तरह काटा है । अवज्य उसे इसका पता लग गगा है । वह मुझे छोड़ नहीं सकता।

वजा - अव भी तुम मृत्यु से इतना डरते हो ?

वधु०--तुम तो हो पागल, तुम्हें में क्या समझाऊँ ? मै अभी मरना नहीं चाहता। अभी मुझे वहुत कुछ करना है।

## 200

वजा - चित्त स्थिर करो, घवराने से क्या होगा। यदि मृत्यु आनेवाली ही होगी तो व्याकुल होकर सिर पटकने से क्या वच जाओगे ? बंधुगुप्त! तुम आर्य्यसंघ के नेता हो। ऐसी अधीरता तुम्हें शोभा नहीं देती।

वंधु—वज्राचार्य! जैसे हो वैसे अब मेरे प्राण बचाओ।
मुझे कहीं छिपने का स्थान बताओ। ऐसा जान पड़ता है कि
मंदिर के एक एक खंभे के पीछे ॲधेरे में एक एक यशोधवलदेव
पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए तलवार खींचे खड़े हैं।

वज्रा०—अच्छा चलो, तुम्हें गुप्तगृह में छिपा आऊँ। वँधु०—चलो।

वज्राचार्य्य ने वंधुगुप्त का आसन छपेटकर उठा छिया। आसन उठाते ही उसके नीचे काठ की एक चौड़ी पटरी दिखाई दी जिसे हटाते ही एक गुप्त-द्वार प्रकट हुआ। वज्राचार्य्य ने दीपक हाथ में छे छिया और सीढ़ियों से होकर वह नीचे उतरने छगा। वंधुगुप्त भी डरता डरता साथ साथ चला। वह पीछे फिर फिरकर ताकता जाता था। मंदिर में अंधेरा छा गया।

## बारहवाँ परिच्छेद

#### नायक समागम

सध्या का ॲघेरा अव गहरा हो चला है। वाहरी टोले की एक पतली गली से एक युवती जल्दी जल्दी नगर की ओर लपकी चली जा रही है। मार्ग में बहुत कम लोग आते जाते दिखाई देते हैं। जो दो एक धादमी मिल भी जाते हैं उन्हें पीछे छोड़ती वह वरावर वढ़ती चली जा रही है। ॲघेरा अब और गहरा हो गया, सामने का मार्ग सुझाई नहीं पड़ता। युवती विवश होकर धीरे धीरे चलने लगी। अकरमात पीछे किसी के पैर की आहट सुनाई पड़ी। वह खड़ी हो गई, आहट भी वद हो गई। युवती इधर उधर देखकर फिर चलने लगी। कुछ देर मे उसे जान पडा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह फिर खड़ी हो गई, पैर का शब्द फिर थम गया। युवती इधर उधर ताककर एक अझालिका के कोने में छिप गई। वहाँ से उसने देखा कि सिर से पैर तक कपड़े से ढकी एक मनुष्य-मूर्त्ति दवे पाँच धीरे धीरे गढ़ी में चढ़ी जा रही हैं। ॲधेरे में वह उसका मुंह न देख सकी। जब वह मनुष्य आगे निकल गया तब युवती निकल कर उसके पीछे पीछे चली।

वस्र से दका हुआ जो मनुष्य चला जाता था वह कुछ

दूर जाकर आप ही आप बोल उठा 'न, इधर नहीं गई। चलें, लौट चले"। युवती ने सुन लिया और फिर एक घर की आड़ में ॲघेरे में छिप गई। वह मनुष्य धीरे धीरे छौटने लगा। जव वह ॲथेरे में दूर निकल गया तव वह युवती फिर निकलकर जल्दी जल्दी चलने लगी। आधा दंड भी नहीं वीता था कि पीछे फिर वही पैरों की आहट सुनाई पड़ने लगी। अव तो वह कुछ डरी और मार्ग के किनारे के झाड़ों और पेड़ों में जा छिपी। थोड़ी देर में वह कपड़ों से ढका हुआ मनुष्य फिर दिखाई पड़ा। वह कुछ दूर जाकर फिर छीट पड़ा और ठीक उसी स्थान से होकर चला जहाँ युवती छिपी थी। पास पहुँचते ही उसके मुंह से निकला "न, इस वार वह निकल गई। तरला, तू ने गहरा झाँसा दिया"। जब वह कुछ दूर निकल गया तव युवती झाड़ों से निकल वीच रास्ते. में आ खड़ी हुई और पुकारने लगी ''अरे वाबा जी, ओ अचारी वाबा! उधर कहाँ जाते हो ?" कपड़ों से ढका हुआ वह मनुष्य चौंककर खड़ा हो गया। युवती हँसकर बोली ''बावा जी! कोई डर नहीं, में हूँ तरला।" वह वस्त्र का आवरण हटा तरला के पास आया और उसने उसके मुँह को अच्छी तरह देखा। फिर मुसकराकर बोला ''क्या सचमुच तरला ही है ? हे लोकनाथ ! कुपा करो"।

तरला—यावा जी! इतनी रात को किसके पीछे निकले थे? देशा०—बहुत ठंढ है—थोड़ी—आग लेने निकला था।

#### [ ११० ]

तरला—कहते क्या हो, वावाजी ! अरे, इतनी गरमी में तुम्हें जाड़ा लग रहा है ? क्या वात ने जोर किया है ?

देशानंद चुप। तरला ने फिर पूछा ''यदि किसी के पीछे नहीं निकले थे तो कपड़े के भीतर सिर क्यों ढाक रखा था ?"

देशा०-कोई पहचान लेता तो ?

तरला—तो क्या किसी स्त्री से मिलने अभिसार को चले थे ?

देशा॰—न, न, हम लोग ससारत्यागी भिक्खु हैं। हम लोग क्या अभिसार करते हैं ?

तरला-बाबा। चलो उजाले मे चले।

देशा॰—क्यों तरला ? यह स्थान तो अच्छा है।

तरला—कोई हम दोनों को यहाँ एक साथ देखेगा तो चारों ओर निटा करेगा।

देशा०-यह तो ठीक है।

तरला—अच्छा तो मैं चलती हूँ, तुम यहीं रहो।

देशा०-तुम अभी छौटोगी न १

तरला—सो कैसे १ मैं तो जाती हूं नगर की ओर, फिर इघर

देशाः अरे नहीं, तरला। तुम जाओ मत, थोड़ा ठहरो। मैं तुम्हें ऑख भर देख तो लूँ। तुम्हारे ही लिए मैं दो कोस दौड़ा आया हूँ!

तरला—तुम तो कहते थे मैं आग लेने निकला था।

देशा॰—बह तो एक बात का वतकड़ था। बात कुछ और ही है।

तरला-क्या वात है, बताओ।

देशा०-हृद्य की पीड़ा।

तरला-किसके लिये ?

देशा०-तुम्हारे लिए।

तरला—देखती हूँ, इस बुढ़ाई में भी तुम्हारे हृदय में रस

उमड़ा पड़ता है।

देशा॰—छि ! तरला ! यह क्या कहती हो ? मैं तो समझता था कि तुममें कुछ रिसकता होगी । पर ......

तरला—चिढ़ क्यों गए ? क्या हुआ ?

देगा०-तुम्हारी वात सरासर अरसिकता की हुई।

तरला—कौन सो वात ?

देशा०-अव में अपने मुँह से क्या कहूं ?

त्तरहा—यही जो मैंने तुम्हें चूढ़ा कहा ?

देशा०—अच्छा ! अत्र तुम नगर की ओर जाओ।

श्रेम सेम का कुछ काम नहीं, में भी छौट जाता हूं।

तरला—वाबा जी, रूठ क्यों गए ? तुम्हारे ऐसे बहुदर्शी आचार्य के लिए थोड़ी थोड़ी वातों .पर चिढ़ जाना ठीक नहीं।

देशा०—तरला ! अव तुम्हें सचमुच रस का वोध हुआ।
युवावस्था में जो प्रेम होता है वह प्रेम नहीं है, आभास मात्र है।

जव तक वयस् कुछ अधिक नहीं होता तब तक मनुष्य प्रेम को मर्प्यादा नहीं समझ सकता। जैसे ......

तरला—जैसे दूध पककर खोया होता है, जो दूध से अधिक मीठा होता है।

देशा०—बहुत ठीक कहा। मेरे मन की बात तुमने खींच निकाली। तुम्हारी इन्हीं सब बातों पर न मैं लट्टू हूँ--मर रहा हूँ।

तरला ने देखा कि आचार्य्य की न्याधि धीरे धीरे वढ रही है। उसके प्रेम के बढ़ते हुए स्रोत को रोकना चाहिये। वह आचार्य्य से बोली "छि। छि। बावा जी, आप करते क्या हैं? मैं एक सामान्य स्त्री हूँ, दासी हूँ। मुझसे आप को ऐसी बात कहनी चाहिए? आप परमपूज्य आचार्य्य हैं। आपने मगवान बुद्ध की सेवा मे अपना जीवन उत्सर्ग किया है। आपके मुँह से ऐसी बात नहीं सोहती।"

देशा०—तरला । मैं मर रहा हूँ। चाहे मैं कोई हूँ, मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथ है, चाहे रखो चाहे मारो। यदि तुम कृपादृष्टि न करोगी तो प्राण दे दूँगा।

तरला मन ही मन हॅसी, समझी कि रोग के सब लक्षण धीरे धीरे प्रकट हो गये। उसे चुप देख देशानद ने उसके दोनों पैर पकड लिए और वोला "कहो तरला। मेरे माथे पर हाथ रखकर, शपथ खाकर कहो"। तरला अधीर होकर कहने लगी "है है वावा जी, यह क्या करते हो ? छोडो, छोडो

## [ ११३ ]

इस चलती सड़क के बीच—"। उसने अपने दोनों पैर छुड़ा लिए। देशानंद भी धूल झाड़ता उठ खड़ा हुआ और बोला— "तो शपथ करो"।

तरला-क्या शपथ करूँ ?

देशा०-यही कि मुझसे मुँह न मोड़ोगी।

तरला॰—वावा जी, वात वड़ो भारी है। चटपट कुछ कह देना कठिन है। इस भरे यौवन में, इस मधुर वसंत में, किसी एक पुरुष से कैसे में कोई प्रतिज्ञा कर सकतीहूँ ?

देशानंद मन ही मन सोचने छगे कि स्त्रीजाति का व्यवहार ही ऐसा है। किंतु इस समय कुछ कहता हूं तो सारा वना वनाया खेल विगड़ जायगा। अच्छा कुछ दिन सोच विचार लेने दो। जायगी कहाँ ? अब तो हाथ से निकल नहीं सकती। जिनानंद के पास तो झख मारकर इसे आना ही होगा। उधर तरला सोच रही थी कि असहाय के सहाय भगवान् होते हैं। वसुमित्र को मैं वड़ी छंबी चौड़ी आशा वँधा आई हूँ। उससे कह आई हूँ कि जैसे होगा वैसे छुड़ाऊँगी। पर किस उपाय से छुड़ाऊँगी, यह जब सोचती हूँ तब बार पार नहीं सूझता। पार छगानेवाछे भगवान् ने यह अच्छा अवलंब खड़ा कर दिया है। इस बुड़ू वंदर की सहायता से मैं वसु-मित्र को छुड़ा सकूँगी। इसे यदि मैं नचाती रहूँगी तो मेरा कार्य्य सिद्ध हो जायगा। इसकी सहायता से मैं सहज में संघाराम के भीतर जा सकती हूं और वहाँ इसे छछचाकर वसुमित्र को छुडाने की युक्ति रच सकती हूँ। उसे चुप देख देशानद बोळा "क्या सोचती हो, बोळो"।

तरला-तुम किस ध्यान में हो ?

देशा०-तुम्हारे।

तरला—तो मैं भी तुम्हारे ही ध्यान में हूं।

देशानंद ने तरला का हाथ पकड़ लिया और बोला "सच कहो, तरला ! एक बार फिर कहो। सच सच कहो"।

तरला—बाबाजी ! क्या करते हो, हाथ छ। हो, हाथ छोड़ो, कहीं कोई आ न जाय।

देशानंद ने उदास होकर हाथ छोड दिया और कहा "अच्छा तो मुझे कब उत्तर मिलेगा ?"

तरला—कल।

देशा०---निश्चय ?

तरला--निश्चय।

देशा०-तो चलो तुम्हें घर पहुँचा आऊँ।

तरला—अच्छा, आगे आगे चलो।

वृद्ध आगे आगे चला। धारे धीरे नगर का प्रकाश सामने , दिखाई पडा। नगर में जाकर तरला निश्चित हुई। घर के पास पहुँचकर तरला ने सोचा कि अव बुहु को लौटाना चाहिए। यदि वह मेरे सेठ का घर देख लेगा तो मेरे कार्य्य में वाधा पड़ सकती है। कुछ दूर आगे निक्लकर वह वृद्ध से बोली "अब तुम मत आओ, लौट जाओ। मेरा पति कहीं तुम्हारे ऐसे युवा पुरुष के साथ मुझे देख पाएगा तो अनर्थ कर डालेगा"। तरला उसे युवा पुरुष समझती है, बुड्ढा तो इसी बात पर लहालोट हो गया, उसे अपने शरीर तक की सुध न रही। तरला उसका ध्यान दूसरी ओर देख चलती बनी। बहुत हूँ दुने पर भी बुड्ढे ने उसे कहीं न पाया।

## तेरहवाँ परिच्छेद

#### राजद्वार

सम्राट् महासेनगुप्त तीसरे पहर सभामंडप में बैठे हैं। सम्राट् के सामने नागरिक छोग अपना अपना दुःख निवेदन कर रहे हैं। विशाल सभामंडप के चारों ओर अपने अपने आसनों पर प्रधान प्रधान राजपुरूप और अमात्य बैठे हैं। प्रधान प्रधान नागरिक और भूस्वामी उनके पीछे बैठे हैं। सब के पीछे नगर के साधारण नागरिक दल के दल खड़े हैं।

सम्राट् का मुख प्रसन्न नहीं है। वे चिंता में मग्न जान पड़ते हैं। स्थाण्वीश्वर राज के आगमन के पीछे उनके मुँह पर और भी अधिक चिंता छाई रहती थी। सिंहासन के दहने, वेदी के नीचे गुप्त साम्राज्य के प्रधान अमात्य हृषीकेश शम्मी कुशासन पर वैठे हैं। उनके पीछे प्रधान विचारपित महाधम्मी- ध्यक्षक्ष नारायणशम्मां सुखासन पर विराजमान हैं। उनके पीछे महाद हनायक रिव्युप्त, प्रधान सेनापित महाबलाध्यक्षः हिरगुप्त, नौसेना के अध्यक्ष महानायक रामगुप्त इत्यादि प्रधान राजपुरुप बैठे हैं। ये सब लोग अब वृद्ध हो गए हैं, राजसेवा में ही इनके बाल पके हैं। ये सम्राट् के वश के ही हैं। सिंहासन की दूसरी ओर नवीन राजपुरुप बैठे हैं। अलिंद में अभिजात सप्रदाय के लिए जो सुखासन हैं वे खाली हैं। उत्सव आदि के दिनों में हो उस वर्ग के लोग राजसभा में दिखाई पड़ते हैं।

सभामंडप के चारों द्वारों पर सेनानायक पहरों पर थे। उत्तर द्वार के प्रतीहार ने विस्मित होकर देखा कि युवराज शशांक के कंघे का सहारा लिए एक वृद्ध योद्धा नदीतट से सभामंडप की ओर आ रहा है। उसका दहना हाथ पकड़े आठ नौ बरस की एक लड़की और पीछे पीछे एक युवा योद्धा आ रहा है। प्रतीहार के विस्मय का कारण था। बात यह थी कि नगर के साधारण लोग नदी के मार्ग से प्रासाद के भीतर नहीं आ सकते थे। उच्चपदस्थ कर्मचारियों और राजवंश के लोगों को छोड़ और कोई गगाद्वार में नहीं प्रवेश करने पाता था। गंगाद्वार से होकर आने का जिन्हें अधिकार प्राप्त था, वे कभी अकेले

<sup>🛭</sup> महाधर्माध्यक्ष = प्रधान विचारपति ( Chief Justice )

<sup>🕆</sup> महारंडनायक = प्रधान दडविधानकर्ता । ( Chiel Magistrate

<sup>🕽</sup> महायलाध्यक्ष=प्रधान सेनापति ।

ंऔर पैदल नहीं आते थे। वे बड़े समारोह के साथ हाथी, घोड़े या पालकी पर बैठकर और इधर उधर शरीररक्षक सेना के साथ आते थे। पर उनमें से भी कभी कोई वात्सल्यभाव से भी युवराज के ऊपर हाथ नहीं रख सकता था।

वृद्ध सैनिक जो बातें कहते आ रहे थे युवराज उन्हें वड़े ध्यान से सुनते आ रहे थे। प्रतीहार और उनके नायक बड़े आश्रर्य्य से उनकी ओर देख रहे हैं, इसका उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं था। वृद्ध कह रहे थे ''कामरूप से छौटने पर इस पथ से होकर मैं प्रासाद में गया था। अब मेरा वह दिन नहीं है। मुस्थितवर्माक्ष को सीकड़ में बॉधकर मैं लाया था। उन्हें देखकर **उल्लास से उल्लब्कर नागरिक** जयध्वनि करते थे। तुम्हारे पिता युद्ध में घायल हुए थे। वे पालकी पर आते थे। युवराज ! यह तुम्हारे जन्म से पहले की बात है। उस समय साम्राज्य की ऐसी दशा नहीं हुई थी। उस समय में सचमुच महानायक था; एक मुद्री अन के छिए रोहिताश्व के गाँव गाँव नहीं घूमता था"। कहते कहते वृद्ध का गला भर आया, शशांक के नीले नेत्रों में ं भी ऑसू भर आए।

अब वे छोग सभामंडप के तोरण पर आ पहुँचे। प्रतीहार रक्षकों के नायक ने युवराज का अभिवादन किया और फिर वड़ी नम्रता से बृद्ध का परिचय पूछा। बृद्ध ने कहा "मेरा

<sup>े</sup> छ सुंस्थितवरमा-जामरूप के राजा। महासेनगुप्त ने उन्हें ब्रह्मपुत्र के किनारे पराजित किया था। वे सास्करवरमां के पिता थे।

नाम यशोधवल है । मैं युवराजभट्टारकपादीय महानायक हूँ ।" सुनते ही प्रतीहार रक्षकों का नायक भय और विस्मय से दो कदम पीछे हट गया। मार्ग में विषधर सर्प को देख पथिक जैसे घवराकर पीछे भागता है वही दशा उस समय उसकी हुई। उसकी यह दशा देख वृद्ध महानायक हॅस पड़े। इतने में प्रतीहाररक्षी सेनादल में से एक वृद्ध सैनिक वढ़कर आगे आया, आनेवाले को अच्छी तरह देखा, फिर म्यान से तलवार र्वीच उसे सिर से लगाकर बोला "महानायक को जय हो! मैंने मालवा और कामरूप में महानायक की अधीनता में युद्ध किया है" । उसकी जयध्विन सुनकर उत्तर तोरण पर की सारी सेना ऊँचे स्वर से जयध्वनि कर उठी। वृद्ध ने आगे बढ-कर सैनिक को हृद्य से लगा लिया। फिर गहरी जयध्वनि हुई। युवराज और वृद्ध ने तोरण से होकर सभामडप में प्रवेश किया। प्रतीहाररक्षी सेना का नायक भौचक खड़ा रहा। सभामंडप में तोरण के सामने दो दंडधर खड़े थे। उन्होंने युव-राज को देख प्रणाम किया और उनके साथी का परिचय पूछा। फिर उनमे से एक ने सभामडप के बीच मे खड़े हो कर पुकार कर कहा ''परमेश्वर परम वैष्णव युवराजभट्टारकक्ष महाक्रमार

ॐ 'परमेश्वर परम बैज्जव' कादि उपाधि राजा और ज्येष्ठ राजपुत्र की होती थी । युवराजमहारक और महाकुमार ज्येष्ठ राजपुत्र के नाम के पहळे लगता था । राजा या सम्राट् के नाम के साथ 'परमभटारक महाराजाधिराज' भाता था ।

शशांक नरेंद्रगुप्तदेव उत्तर तोरण पर खड़े हैं और उनके साथ रोहिताश्व के महानायक युवराजभट्टारकपादीय यशोधवलदेव सम्राट् से मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं"।

सम्राट् महासेनगुप्त आघे लेटे हुए एक नागरिक का आवे-दन सुन रहे थे। सिंहासन की वेदी के नीचे एक करणिक क्ष सम्राट् का आदेश लिख रहा था। यशोधवलदेव का नाम कान में पढ़ते ही सम्राट् चौंककर उठ बैठे। यह देख डर के मारे करणिक के हाथ से लेखनी और ताड़पत्र छूट पड़ा, मिसपात्र भी उलट गया। महाधम्मीध्यक्ष नारायणशम्मा ने उसकी ओर स्योरी चढ़ाई। वेचारा करणिक सन्न हो गया। सम्राट्ट ने ऊँचे स्वर से पूछा "क्या कहा ?"

"परमेश्वर परम वैष्णव-"

"यह तो सुना, उनके साथ कौन आता है ?"

"रोहिताश्वगढ़ के महानायक युवराजभट्टारकपादीय यशोधवळदेव"।

''यशोधवलदेव!"

दंडधर ने सिर हिलाकर 'हॉ' किया । महामंत्री ने हृषी-केश शर्मा से पूछा "महाधर्माध्यक्ष जी, कौन आया है ? महाराज इतने आतुर क्यों हुए ?" नारायणशम्मी गरदन ऊँची किए बातचीत सुन रहे थे । उन्होंने महामंत्री की वात न सुनी। सम्राट् उस समय कह रहे थे "यह कभी हो ही नहीं

<sup>🕸</sup> करणिक = लेखक, मुंशी।

सकता। रोहिताश्व के यशोधवछदेव अब कहाँ हैं ? रामगुप्त जाकर देखो तो। जान पड़ता है किसी धूर्त ने रोहिताश्वगढ़ पर अधिकार कर लिया"। रामगुप्त आसन से उठ उत्तर तोरण की ओर चले। दंडधर उनके पीछे पीछे चला। वे थोड़ी दूर भी नहीं गए थे कि युवराज के कंघे पर हाथ रखे वृद्ध महानायक धीरे घीरे आते दिखाई पड़े। रामगुप्त उन्हें देख खडे हो गए। क्षण भर में वे पास आ गए और साम्राज्य के नौवला ध्यत्त ‡ महानायक रामगुप्त दीन हीन वृद्ध के चरणों पर छोट गए। सभा मे एकत्र नागरिकों ने कुछ न समझकर जयध्वनि की । दडधर उन्हें रोक न सके । सम्राट् व्यस्त होकर उठ खड़े हुए, यह देख सभा के सव होग खड़े हो गए। नए सभासदों और राजपुरुषों ने चिकत होकर देखा कि एक ठॅवे डीलडौल का वृद्ध युवराज शशांक के कंघे का सहारा लिए चला आ रहा है और नौवलाध्यक्ष महानायक रामगुप्त अनुचर के समान उसके पीछे पीछे आ रहे हैं।

इधर हपीकेश शर्मा बात ठीक ठीक समझ में न आने से चहुत चिड़चिडा रहे थे। इतने में गृद्ध को उन्होंने सामने देखा और वे लड़खडाते हुए वेदी के सामने आ खड़े हुए और कहने लगे ''कौन कहता था कि यजोधवलदेव मर गए ?"। गृद्ध उन्हें प्रणाम कर ही रहे थे कि उन्होंने झपटकर उन्हें गले से लगा लिया। नागरिकों ने फिर जयध्विन की। सब ने

<sup>‡</sup> नीवलाध्यक्ष = नार्वो पर की सेना का नायक ।

चिकत होकर देखा कि वृद्ध सम्राट् महासेनगुप्त डगमगाते द्धुए पैर रख रखकर वेदी के नीचे उतर रहे हैं। पिता को देख युवराज ने दूर ही से प्रणाम किया, किंतु सम्राट् ने न देखा। छत्र और चॅवरवाले सम्राट् के पीछे पीछे उतर रहे थे, पर महावळाध्यक्ष हरिगुप्त ने उन्हें संकेत से रोक दिया। सम्राट् को देखकर हृषीकेश और रामगुप्त एक किनारे हट गए। वृद्ध यशोधवलदेव अभिवादन के लिए कोश से तलवार खींच ही रहे थे कि सम्राट् ने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें हृद्य से लगा लिया। यह देख राजकर्मचारी, सभासद नागरिक सब के सब उन्मत्त के समान बार बार जयध्वनि करने लगे। कॉपते हुए स्वर में सम्राट् ने कहा 'सचमुच तुम यशोधवल ही हो ?" वृद्ध चुपचाप ऑसू वहा रहे थे। हपीकेश शर्मा और रामगुप्त की ऑखों से भी ऑसुओं की धारा वह रही थी। हरिगुप्त चुपचाप जाकर सम्राट् के पीछे खड़े थे। युवराज शशांक भी कुछ दूर पर खड़े एकटक यह नया सम्मिछन देख रहे थे।

सम्राट् महासेनगुप्त यशोधवल को लिए वेदी की ओर चढ़े। युवराज, हृपीकेश शर्मा, रामगुप्त, हृरिगुप्त और नारायण शर्मा प्रभृति प्रधान राजपुरुष उनके पीछे पोछे चले। सम्राट् ने जब वेदी की सीढ़ी पर पैर रखा तब वृद्ध यशोधवल नीचे ही खड़े रह गए और बोले "महाराजाधिराज अब आसन यहण करें और मैं अपना कर्त्तव्य करूं"। सम्राट् ने बहुत चाहा पर वे वेदी के ऊपर नहीं गए । सम्राट् के सिंहासन पर सुशोभित हो जाने पर वृद्ध ने हाथ थामकर युवराज को वेदी पर चढ़ाया। युवराज भी अपने सिहासन पर वैठ गए। तब वृद्ध ने वेदी के सामने खड़े होकर कोश से तलवार खींची और अपने मस्तक से लगा कर सम्राट् के चरणों के नीचे रख दी। जयध्विन से फिर सभामंडप गूँज उठा। सम्राट् ने तळवार उठाकर अपने मस्तक से लगाई और वृद्ध के हाथ में फिर दे दी। वृद्ध तलवार लेकर युवराज की ओर देख वोले "महाकुमार! में सब से पिछली बार जब सम्राट् की सेवा मे उपस्थित हुआ था तब भो यह सिहासन खाली था। यशोधवल ने वहुत दिनों से साम्राज्य के महाकुमार का अभिवादन नहीं किया है। वाल्यकाल में जब आपके पिता जी महाकुमार थे तय एक वार इस सिंहासन के सामने अभिवादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज वृद्धावस्था में फिर प्राप्त हुआ है"। इतना फहकर वृद्ध ने तलवार मस्तक से लगाकर युवराज शशांक के पैरों तले रख दो। युवराज ने तलवार उठा ली और वेदी के नीचे उतरकर वृद्ध को प्रणाम किया। चारों ओर सव के मुँह से 'जय जय' की ध्वनि निकल पडी। चिंता से विह्वल सम्राट् का मुखमडल भी खिल उठा और वे भी 'धन्य धन्य' वोल उठे। वृद्ध यशोधवल ने युवराज को गोद मे लेकर वार वार उनका मस्तक चूमा और उन्हें छे जाकर उनके सिंहासन पर चिठाया।

सिंहासन के सामने खड़े होकर वृद्ध यशोधवलदेव बोले ''महाराजाधिराज! आज बहुन दिनों पर मैं सम्राट् की सेवा में क्यों आया हूँ यही निवेदन करता हूँ। मेघनाद ( मेघना नदी ) के उस पार साम्राज्य की सेवा में कीर्तिधवल ने अपने प्राण निछावर किए। अत्र उसकी कन्या का पालन मैं नहीं कर सकता। उसके भरण पोषण की सामर्थ्य अब मुझ में नहीं है। जिस हाथ में साम्राज्य का गरुड्ध्वज लेकर विजय-यात्राओ का नायक होकर निकलता था, जिस हाथ में सदा खड़ लिए साम्राज्य की सेवा में सन्नद्ध रहता था, अब उसी हाथ को रोहिताश्ववालों के आगे एक मुद्दी अन्न के लिए फैलाते मुझसे नहीं वनता। अब इस अवस्था में नई वात का अभ्यास कठिन है। कीर्तिधवल ने सम्राट् की सेवा में ही अपना जीवन उत्सर्ग किया है। सम्राट् यदि उसकी कन्या के अन्न वस्न का ठिकाना कर दे तो यह वूढ़ा यशोधवल निश्चित हो जाय। साम्राज्य में अभी अख्र-शस्त्र की पूछ है, वृद्ध की भुजाओं में अभी वल है, खड़्न धारण करने की क्षमता है, इससे वह अपना पेट भर लेगा, उसे अन्न का अभाव न होगा। वृद्ध मृगमांस से भी अपना शरीर रख सकता है। पर महाराज! इस कोमल वालिका से पशुमांस नहीं खाया जाता। इसके लिए गेहूँ भीख मॉगा, अन्नाभाव से दुर्गस्वामिनी का कंगन वेचा। कई पुराने सेवक मेरी यह दशा सुन भीख माँग माँग कर कुछ धन इकट्ठा कर लाए। उसी धन से मैंने कंगन छुड़ाया और किसी प्रकार पाटलिपुत्र आया। महाराजाधिराज! लितका प्रासाद में दासी होकर पड़ी रहेगी, उसे मुट्टी भर अन्न मिल जाया करेगा, उससे हिरन का मांस नहीं खाया जाता। यशोधवल से अब इस बुढापे में भीख नहीं माँगी जाती। मालव गया, वग गया, पुत्रहीन यशोधवल के पास अब ऐसा कोई नहीं है जो पहाड़ी गाँवों में जाकर पष्टांश ले आए या दुई पहाड़ी जातियों को रोके। महाराज! धवलवश लुप्त हो गया, यशोधवल सचमुच मर गया, रोहिताश्वगढ़ इस समय खाली पड़ा है। में अब यशोधवल नहीं हूं, यशोधवल का प्रेत हूं, एक मुट्टी अन्न के लिए तरस रहा हूं। में अब दुर्गस्वामी होने योग्य नहीं रहा"।

दूर पर वीरेंद्रसिंह यशोधवलदेव की पौत्री को लिए खड़ा था। यशोधवल ने उसे पास आने का सकेत किया। उसके आने पर वृद्ध ने कहा ''लितिका! महाराजाधिराज को प्रणाम करों"। बालिका ने प्रणाम किया। वीरेंद्रसिंह ने भी सैनिक प्रथा के अनुसार अभिवादन किया। वृद्ध यशोधवल फिर कहने लगे—

"महाराजाधिराज ! यह लड़की कीर्तिधवल की कन्या है। इसका पिता बंगयुद्ध में मारा गया माता भी छोड़ कर चल वसी। अब मैं इसे पेट भर अन्न तक नहीं दे सकता। सम्राट् अब इसका भार अपने ऊपर लें। सनातन से मृत सैनिकों के पुत्र-कलत्र का पालन राजकोप से होता आया है। इसी आसरे पर इस मातृपितृविहीन वालिका के लिए मुद्धी भर अन्न की भिक्षा माँगने आया हूँ"।

अश्रुधारा से सम्राट्का शीर्ण गंडस्थल भीग रहा था। /यशोधवल की बात पूरी होने के पहले ही वे सिंहासन छोड़ उठ खड़े हुए और बोले "यशोधवल-वाल्यसखा-" उनका गला भर आया, आगे और कोई शब्द न निकला। वे काठ की तरह सिंहासन पर बैठ गए। सभामंडप में सन्नाटा छा गया था। सब के सब चुपचाप खड़े थे। नारायणशर्मा ने वेदी के सामने जाकर कहा 'महाराज! अव आज और कोई काम असंभव है। आज्ञा हो तो विचारप्रार्थी नागरिक अपने अपने घर जाय"। सम्राट्ने सिर हिलाकर अपनी सम्मति प्रकट , की। यशोधवलदेव कुछ और कहना चाहते थे कि हृपीकेशशम्मी थाकर उन्हें वेदी के एक किनारे ले गए। धीरे धीरे सभामंडप खाळी हो गया। राजकर्मचारी भव तक ठहरे थे। प्रथा यह थी कि सभा विसर्जित होने पर मंत्रणासभा वैठती थी जिसमें केवल प्रधान प्रधान राजकम्मचारी रहते थे। हृपीकेशशम्मी ने पुकारकर कहा ''आज महाराजाधिराज अस्वस्थ हैं इससे मंत्रणासभा नहीं हो सकती।" सम्राट् ने यह सुनकर कहा 'आज तो मंत्रणासभा वहुत ही आवश्यक है। संध्या हो जाने के पीछे समुद्रगृहः में मंत्रणासभा का अधिवेशन होगा। वहुत ही आवश्यक कार्य्य है। जो कर्माचारी यहाँ उपस्थित नहीं हैं उनके पास भी दृत भेजे जायँ"। रामगुप्त यशोधवलदेव को अपने घर ले जाने की चेष्टा कर

क्ष समुद्रगृह = प्रासाद के एक भाग का नाम ।

रहे थे। यशोधवलदेव उनका आतिथ्य स्वीकार करके सम्राट् के पास विदा मॉगने गए। सम्राट् ने कहा ''यशोधवल! मेरी भी कुछ इच्छा है। तुम मेरे साथ आओ, आज तुम साम्राज्य के अतिथि हो"।

सम्राट्, यशोधवलदेव और शशांक सभास्थल से एठे।

## चौदहवाँ परिच्छेद

#### चित्रा का अधिकार

प्रासाद से लगा हुआ गंगा के तीर पर एक छोटा सा उद्यान है। सेवायत्न के बिना प्रासाद का प्रांगण और उद्यान जंगल सा हो रहा है। पर यह छोटा उद्यान अच्छी दशा में है, इसमें झाड झखाड़ नहीं हैं, सुंदर सुदर फूळों के पौधे ही छगे हैं। फुळवारी के चारों ओर जा घेरा है उस पर अनेक प्रकार की छताएँ घनी होकर फैली हैं जिनमें से कुछ तो रंग बिरंग के फूलों से गुछी हैं, कुछ स्त्रिग्धश्यामल दलों के भार से झुकी पड़ती हैं। इस चौखूटी पुष्पवाटिका के वीचो बीच इवेतमर्मर का एक चवृतरा है जिसके चारों ओर रंग बिरंग के फूलों से लंदे हुए पौधों की कई पक्तियाँ हैं। सूर्योदय के पूर्व का मद समीर गगा के जलकर्णों से शीतल होकर पेड़ों की पत्तियाँ धीरे धीरे हिला रहा है। इधर उधर पेड़ों के नीचे फूल झड़ रहे हैं। अंधकार अभी पूर्ण रूप से नहीं हटा है, उषा के आलोक के

भय से प्रासाद के कोनों में और घने पेड़ों की छाया के नीचे छिपा बैठा है। जब तक मार्चंड के करोड़ों ज्वलंत किरणवाणों की वर्षा न होगी तब तक वह वहाँ से न हटेगा।

पुष्पवादिका का द्वार खुला जिससे उसके ऊपर छाई हुई माधवीलता एकबारगी हिल गई। एक बालिका फुलवारी में धाई। उसके भौरे के समान काले केश मंद समीर के झोंकों से लहरा रहे थे। उसने देखा कि फुलवारी में कोई नहीं है। इतने में एक और वालिका हॅसती हँ वती वहाँ आ पहुँची और चिल्लाकर कहने लगी "युवराज! चोर पकड़ लिया"। पहली बालिका भागने का यन्न करने लगी, किंतु दूसरी बालिका ने उसे पकड़ रखा। हॅसते हँसते शशांक और माधवगुष्त वहाँ आ पहुँचे। शशांक ने पहले आई हुई बालिका से पूछा "चित्रा! तू भागी क्यों?" चित्रा ने कुछ उत्तर न दिया। दूसरी वालिका ने कहा "चित्रा फुल गई है"।

शशांक-क्यों ?

दू० बालिका—तुमने मुझे फूल तोड़ कर देने को कहा इसी लिए।

शशांक हॅस पड़े। चित्रा का मुँह छज्जा और कोघ से लाल हो गया। दूसरी बालिका उसका क्रोध देख सकुच गई और माधव को पुकारकर कहने लगी "चलो कुमार, हम लोग फूल तोड़ने चलें"। दोनों फुलवारी में जाकर अदृश्य हो गए। शशांक बोले ''चित्रा! तुम रूठ क्यों गई ?"

चित्रा कुछ त बोळी, मुँह फेरकर खडी हो गई। युवराज ने / जाकर उसका हाथ थामा, उसने झटक दिया। शशांक ने फिर र उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा "क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं?" चित्रा मुँह दूसरी ओर करके रोने लगी। धीरे धीरे किसी प्रकार शशांक ने उसे मनाया। उसने अन्त में कह दिया कि लितका को फूल तोडकर देने को कहते थे, इसी से मुझे बुरा लगा। शशांक ने कहा "लितका चार दिन के लिये हमारे घर आई है। माँ ने उसके साथ खेलने के लिए मुझसे कहा है। यदि मैं न खेलूँगा तो वे चिढ़ेंगी"। चित्रा की आकृति कुछ गंभीर हो गई। वह बोली "तुम उसे फूल तोडकर क्यों दोने ?" इस क्यों का क्या उत्तर था? शशांक ने उसे बहुत तरह से समझाया, पर बात उसके गले के नीचे न उतरी।

कुमार ने कोई उपाय न देख कहा "अच्छा, तो मैं फूल तोड़-कर तुम्हीं को दूँगा। लितका को न दूँगा।" चित्रा के जी में जी आया।

फुलवारी में जितने फूल खिले थे, बालक बालिका उन्हें तोड़ तोडकर चवूनरे पर रखने लगे। शशांकफूल तोड़ तोड़-कर चित्रा की झोली में डालते जाते थे और माधव लितका को देते जाते थे। इतने में फुलवारी के द्वार पर से न जाने कौन बोल उठा "अरे! कुमार यह हैं। इधर आओ इधर"। कुमार ने पूछा "कौन हैं ?"। उस व्यक्ति ने कहा "प्रभो। में हूँ अनंत। नरसिंह आपको हूँढ़ रहे हैं"। दो बालक वाटिका का द्वार खोल भीतर आए। इनमें से एक को तो पाठक जानते ही हैं। वह चरणाद्रि के गढ़पति यज्ञवम्मां का पुत्र है। दूसरा वालक चित्रा का बड़ा भाई नरसिंहदत्त है। नरसिंह ने पूछा "कुमार! यहाँ क्या हो रहा है ?" शशांक ने हॅसकर उत्तर दिया "तुम्हारी वहिन की नौकरी बजा रहा हूँ। रोहिताश्वगढ़ से लितका आई है। उसे फूल तोड़कर देने जाता था, इसपर यह बहुत रूठ गई। लितका का संगी माधव है"। कुमार की बात सुनकर अनंत और नरसिंह जोर से हॅस पड़े। चित्रा ने लजाकर सिर नीचा कर लिया। नरसिंह ने कहा "चित्रा, कुमार बड़े होंगे, दस विवाह करेंगे, तब तू क्या करेगी?"। वालिका मुँह फेरकर बोली "मैं नही करने दूँगी"। सब के सब फिर हॅस पड़े।

नरसिंह ने फिर कहा "फुलवारी में तो अब एक फूल न रहा; जान पड़ता है, डाल पत्ते भी न रह जायंगे। दिन इतना चढ़ आया, नदी पर कब चलेंगे। तीन चार घड़ी से कम में तो नहाना होगा नहीं। महादेवी के यहाँ से दो दो तीन तीन आदमी आ आकर जब लौट जायंगे, तब जाकर कहीं खाने पीने की सुध होगी"। उसकी बात पर सब हँस पड़े। कुमार बोले "नरसिंह, हम लोगों की मंडली में तुम सबसे चतुर निकल पड़े"। उनकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि एक दासी उद्यान में आई और कुमार को प्रणाम करके बोली "महादेवी जी आप लोगों को स्नान करने के लिए कह रही हैं"। उसकी

वात सुनकर नरसिंह हॅसा और कहने छगा ''देखिए। में झूठ कहता था ?" सब लोग फुलवारी से निकलकर प्रासाद के भीतर गए। आँगन के किनारे एक छवे डील के वृद्ध टहल रहे थे। लितका ने उन्हें देखते ही झट उनका हाथ जा पकड़ा। उसके पीछे शशांक और माधव ने भी पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। और छोग कुछ दूर खड़े रहे। छवे डील के वृद्ध रोहिताश्व के गढ़पति यशोधवलदेव थे। यशो-धवल ने शशाक के भूरे भूरे बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा "युवराज! ये छोग कौन हैं?" शशांक ने हाथ हिलाकर नरसिंह, अनत और चित्रा को बुलाया। उन लोगों ने भी पास आकर वृद्ध को प्रणाम किया। शशांक ने उनका परिचय दिया। वृद्ध अनंत और चित्रा को गोद मे लेकर न जाने क्या क्या मोचने लगे।

गृह सोच रहे थे कि साम्राज्य का अभिजातवर्ग, बढ़े बढ़े उच्च वशों के छोग आश्रय के अभाव से राजधानी में आकर पड़े हैं। साम्राज्य में इस समय सब भिखारी हो रहे हैं, भीख देनेवाला कोई नहीं है। गृह सम्राट् ही सब के आश्रय हो रहे हैं। पर वे भी अब बुढ़े हुए। उनके दोनों पुत्र अभी छोटे हैं, राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हैं। चारों ओर प्रबल शत्रु धात लगाए गृह सम्राट् की मृत्यु का आसरा देख रहे हैं। क्या उपाय हो सकता है? दासी दूर खड़ी गढ़पति को चिंतामग्न देख बोली "प्रभो। दिन बहुत चढ़ आया है।

महादेवीजी कुमारों को स्नान करने के लिए कह रही हैं"। वृद्ध ने झट अनंत और चित्रा को गोद से नीचे उतार दिया। सब लड़के प्रणाम करके प्रासाद के भीतर चले गए। वृद्ध फिर चिता में डूचे।

वे सोचने छगे 'भें भी अपनी पौत्री का कुछ ठीक ठिकाना छगाने के छिए ही सम्राट् के पास आया हूं। पर यहाँ आकर देखता हूं कि सब की दशा एक सी हो रही है। राजकार्य्य की सारी व्यवस्था विगड़ गई है। सम्राट् बुड्ढे हो गए, अधिक परिश्रम कर नहीं सकते। बाहरी शत्रुओं का खटका उन्हें बराबर छगा रहता है, थोड़ी थोड़ी बातों से वे घवरा उठते हैं। दोनों कुमार भी अभी राजकाज चलाने के योग्य नहीं हुए हैं। हृषीकेश शर्मा और नारायण शम्मा ही सारा भार अपने ऊपर उठाए हुए हैं, पर वे भी अब बहुत बुद्ध हो गए हैं। अब उनके परिश्रम करने के दिन नहीं रहे। क्या किया जाय ?"

चिंता करते करते वृद्ध का चेहरा एकवारगी दमक उठा। उन्होंने मन ही मन स्थिर किया "मैं स्वय राज्य के मंगल के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करूँगा। कीर्त्तिधवल ने साम्राज्य के लिए रणक्षेत्र में अपने प्राण दे दिए, मैं भी अपना शेप जीवन कर्मक्षेत्र में ही विताऊँगा। जापिल क्ष के महानायक

<sup>ं</sup> क्ष रोहिताइवगढ़ के पास का एक माम । इसे आजकल हैं। यशोधवलदेव के पूर्वज इसी माम के थे ।

### [ १३२ ]

सदा से साम्राज्य की सेवा में तन मन देते आए हैं। उनका अंतिम वंशधर होकर मैं भी उन्हीं का अनुसरण करूँगा"।

वृद्ध इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके कर्म्मक्षेत्र में आने के लिए आतुर हो उठे। उन्होंने पुकारा "कोई है ?" अलिंद के एक कोने से एक प्रतीहार प्रणाम करके सामने आ खड़ा हुआ। यशोधवलदेख ने उससे पूछा "सम्राट् इस समय कहाँ हैं ? मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ"। प्रतीहार ने कहा "महाराजाधिराज गंगाद्वार की ओर गए हैं"। यशोधवलदेव ने कहा "अच्छा, उन्हें संवाद दे दो"। प्रतीहार अभिवादन करके चला गया।

## पंद्रहवाँ पश्चिछेद

#### राजनीति

गंगाद्वार के बाहर घाट की एक चौड़ी सीढ़ी पर सम्राट् बैठे हैं। उनके सामने यहाँ से वहाँ तक बालू का मैदान है। दूर पर जाहवी की धारा क्षीण रेखा के समान दिखाई पड़ रही है। सम्राट् घाट पर बैठे बैठे बालक बालिकाओं की जलकीड़ा देख रहे हैं। एक प्रतीहार आया और अभिवादन करके बोला "महानायक यशोधवलदेव इसी समय महाराज के पास आना चाहते हैं"। सम्राट्ने कहा ''अच्छा, उन्हें -यहीं ले आओ"।

प्रतीहार अभिवादन करके चला गया और थोड़ी देर में यशोधवल को लेकर लौट आया । सम्राट् ने हॅसते हॅसते पूछा ''कहो भाई यशोधवल ! क्या हुआ ?" वृद्ध प्रणाम कर -ही रहे थे कि सम्राट् ने उनका हाथ पकड़कर बैठा छिया। यशोधवल सम्राट् के सामने वैठ गए और हाथ जोड़कर बोले 'महाराजाधिराज ! मेरे न रहने पर लतिका के लिए कहीं ठिकाना न रहेगा, यही समझकर मुट्ठी भर अन्न माँगने मैं महाराज की सेवा में आया था । किंतु यहाँ आकर देखता हूँ कि उच वंश के जितने लोग हैं, प्रायः सब के सब भिखारी हो रहे हैं। उनके अनाथ बालबचों के आश्रय महाराज ही हो रहे हैं। किंतु आपके वाल भी अब सफेट हुए, आपके दिन भी अब पूरे हो रहे हैं। आपके न रहने पर साम्राज्य और प्रजावर्ग की क्या दशा होगी, यही सोचकर में अधीर हो रहा हूँ। इस समय लितका की सारी बातें मैं भूल गया हूं। दोनों कुमार अभी वाल्यावस्था के पार नहीं हुए हैं उन्हें राजकाज सीखते अभी बहुत दिन लगेंगे। हृषीकेश शर्मा और नारायण शस्मी भी बूढ़े हुए, अब अधिक परिश्रम करने के दिन उनके नहीं रहे। नए कर्म्मचारियों को अपने मन से कुछ करने धरने का साहस नहीं होता, एक एक बात वे महाराज से कहाँ तक पूछें! इस प्रकार आपके रहते ही राज्य के सब कार्य्य अव्यवस्थित

हो रहे हैं । चरणाद्रिगढ साम्राज्य का सिहद्वार था। शार्दूल-वन्मों के पुत्र महावीर यज्ञवन्मी वहाँ से भगा दिए गए। सम्राट् को इसका संवाद तक न सिला। मंडलादुर्ग अंग और वंग की सीमा पर है। सदा से मंडलाधीश साम्राज्य के प्रधान अमास रहते आए हैं। तक्षदत्त का वह दुर्ग भी अब दूसरों के अधि-कार में है। उनकी कन्या और पुत्र के लिये पेट पालने का भी ठिकाना अब नहीं है। महाराजाधिराज । इससे बढ़कर क्षोभ की बात और क्या हो सकती है ?

'आपके रहते ही पाटलिपुत्र नगर की क्या अवस्था हो रही है, आप देख ही रहे हैं। तोरणों पर के फाटक निकल गए हैं। नगरप्राकार स्थान स्थान पर गिर रहा है, उसका संस्कार तक नहीं होता।प्रासाद का पत्थर जड़ा विस्तृत आँगन घास फूस से ढक रहा है। कोष में अब तक धन की कमी नहीं है। प्रासाद में कर्म्भ चारियों की भी कभी नहीं है, पर कोई काम ठीक ठीक नहीं होता । क्यों नहीं होता, आप इसे नहीं देखते। चारों ओर शत्रु साम्राज्य के ध्वसावशेष पर गीध की तरह दृष्टि लगाए हुए हैं। साम्राज्य के अंतर्गत होने पर भी वग देश पर कोई अधिकार नहीं रहा है। देवी महासेनगुप्ता जव तक जीवित हैं, तभी तक वाराणसी और चरणाद्रि भी प्रकारय रूप मे थानेश्वर राज्य में मिलने से वचे हुए हैं। यह सव आप अच्छी तरह जानते हैं। आज यदि महादेवी न रहें अथवा प्रभाकर एनकी वात न मानें तो इच्छा रहते भी थोडी बहुत सेना और शक्ति रहते भी साम्राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। राजधानी में भी कोई रुकावट नहीं हो सकती, वह अना-यास शत्रु के हाथ में पड़ सकती है।"

यशोधवल चुप हुए। वृद्ध सम्राट् धीरे घीरे बोले ''मैं क्या करूँ ? मैं वृद्ध हूँ, शशांक बालक है। दैवज्ञ कह चुके हैं कि शशांक के राज्यकाल में ही साम्राज्य नष्ट होगा"। सम्राट् की बात सुनकर वृद्ध यशोधवल गरज कर बोले ''ऐसी वात आपके मुँह से नहीं सोहती। आप क्या पागलों और धूर्तों की बात में आकर साम्राज्य नष्ट होने देंगे ? दैवज्ञ न जाने क्या क्या कहा करते हैं। उनकी बातों पर ध्यान देने लगें तो संसार का सब काम धंधा छोड़ वानप्रस्थ लेकर बैठ रहें। कुमार वालक होने पर भी बुद्धिमान् , साहसी और अस्त्रविद्या में निपुण हैं, पर आपने उनकी यथोचित शिक्षा का कोई प्रवंध नहीं किया है। साम्राज्य चलाने के लिए शौर्य्य और पराक्रम की अपेक्षा कूटनीति की अधिक आवश्यकता होती है। लगातार वहुत दिनों तक राज्य परिचालन का क्रम देखते देखते उसका अभ्यास होता है, आप स्वयं जानते हैं। आप ही को राजकार्य्य की शिक्षा किस प्रकार मिली है? . वंश में समय समय पर अद्भुतकम्मा प्रतापी बालक उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को लेकर इतिहास की रचना होती है। चौदह वर्ष के समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ के राजन्यसमुद्र को मथकर अश्वमेध का अनुष्ठान किया था। पंद्रह वर्ष की अवस्था में ही स्कंद्गुप्त

ने अस्त्र उठाकर हूणों की प्रवल धारा की पहली बाढ़ रोकी थी। इसी प्रकार चौदह वर्ष के शशाक नरेंद्रगुप्त प्राचीन साम्राज्य का उद्धार न करेंगे, कौन कह सकता है १ महाराजाधिराज। दुखिता छोड़िए, अब भी उद्धार की आशा है। अब भी समय है, पर आगे न रह जायगा "।

वृद्ध सम्राट् ने धीरे से कहा ''तो क्या करूँ ?"

यशोधवल ने धीरे धीरे कहा 'आप को कुछ नहीं करना है। एक दिन यह सेवक महाराजाधिराज की आज्ञा से साम्राज्य के सब कार्य्य करता था। इन सूखे हुए हाथों में यद्यपि पहले का सा बल अब नहीं रहा है, किंतु हृद्य में अव तक वल है। महाराजाधिराज की आज्ञा हो तो यह दास राजकार्य्य का भार प्रहण करने को प्रस्तुत है। कीर्त्तिधवल ने साम्राज्य के हित के लिए अपना शरीर लगा दिया। उसका वृद्ध पिता भी वही करना चाहता है। आया तो था छतिका के छिए अन्न का ठिकाना करने, पर आकर देखता हूँ कि अन्नदाता का घर भी विगडा चाहता है। उसे कौन आश्रय देगा ? हृबीकेश शम्मी और नारायण शम्मी अपने पद पर ज्यों के त्यों बने रहें। में आड़ में रहकर ही सम्राट्की सेवा, जहाँ तक हो सके, करना चाहता हूं"।

सम्राट् सिर नीचा किए न जाने क्या क्या सोच रहे थे। कुछ देर पीछे सिर उठाकर उन्होंने कहा "यशोधवल । सच कही, राजकार्य्य का भार तुम अपने ऊपर लोगे १"

### [ १३७ ]

यशोधवल—दास कभी महाराज के आगे झूठ बोल सकता है ?

सम्राट्—यशोधवल ! रात दिन की चिंता से इधर बहुत दिनों से मेरी आँख नहीं लगती। आगे क्या होगा, यही सोच कर मेरी दशा पागलों की सी हो रही है। तुम यदि कार्य्य भार प्रहण कर लो तो मैं सचमुच निश्चित हो जाऊँ।

यशो०—भें सच वातें देख रहा हूँ। भविष्यत् की चिंता महाराज को सदा व्याकुळ किए रहती है, इसे वताने की आवश्यकता नहीं। भय के मारे कोई राजकम्पेंचारी महाराज के पास नहीं आता। काम विगड़ता देखकर भी किसीको यह साहस नहीं होता कि महाराज के पास आकर कुछ पूछे और आज्ञा की प्रार्थना करे। हषीकेश शम्मी भी, जिनका राजकार्य्य में ही सारा जीवन बीता है, सामने आकर कुछ नहीं कह सकते। नागरिक वराबर कहते हैं कि स्थाण्वीश्वर के राजा के जाने के पीछे सम्राट् के मुँह पर कभी हँसो नहीं दिखाई दी।

सम्राट्—बात ठीक है। प्रभाकर का आना सुनते ही मेरा चित्त ठिकाने न रहा। प्रभाकर जितने दिनों तक नगर में रहा, मैं छाया के समान उसके पीछे छगा फिरता रहा, दास के समान उसकी सेवा करता रहा, भृत्य के समान उसका तिर-स्कार सहता रहा। यशोधवछ! मैं इस बात को भूछ गया था कि मैं गुप्त साम्राज्य का अधीश्वर हूं, मैं समुद्रगुप्त का वंशज हूं

और प्रभाकर मेरा भानजा है। बात बात में उसके अनुचर मेरे राजकर्मचारियों का अपमान करते थे। एक साधारण झगड़ा छेकर उन्होंने हमारी सेना पर आक्रमण किया, नगर में घुस कर छट्टपाट की, नागरिकों को मारा पीटा, अंत में जब असहा हो गया तब नागरिकों ने भी उनपर धावा किया और उनके छेरे जला दिए। यशोधवल । क्या यही सब अपमान सहने के लिए वीर यज्ञवम्मों ने लौहित्या के तट पर मेरी प्राणरक्षा की थी?

यशो०—महाराज! मैं सब सुन चुका हूँ। नगर में आकर जो जो बातें मैंने सुनीं वे पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। सब सुनकर ही मेरी ऑखें खुळी हैं। महाराजाधिराज! अब आज्ञा दीजिए, मैं फिर राज्य का कार्य्य अपने ऊपर छूँ।

सम्राट्—तुम राज्य का कार्य्य ग्रहण करो, इससे बढ़कर मेरे लिए कौन बात होगी ? इसमे भी मेरी अनुमति पूछते हो ? मैं अभी मंत्रणासभा बुलाता हूं।

यशो - मत्रणासभा बुलाने की आवश्यकता नहीं। केवल हिपीकेश शम्मा और नारायण शम्मा के आ जाने से ही सब काम हो जायगा।

सम्राट्—अच्छी बात है। प्रतीहार!

प्रतीहार कुछ दूर पर खड़ा था। पुकार सुनते ही उसने आकर सिर झुकाया। सम्राट्ने आज्ञा टी ''विनयसेन को युटा टाओ''। द्वारपाट अभिवादन करके चला गया। थोड़ी े देर में विनयसेन आ पहुँचे। सम्राट्ने कहा 'हिषीकेश शम्मीन नारायण शम्मी और हरिगुप्त से जाकर कह आओ कि दोपहर को प्रासाद में आवें"। विनयसेन अभिवादन करके चले गए। सम्राट् और यशोधवलदेव प्रासाद में लौट गए।

# सोलहवाँ परिच्छेद

## मंत्रगुप्ति

पाटिलपुत्र के प्राचीन राजप्रासाद के चारों ओर गहरी खाई थी। वह गंगा के जल से सदा भरी रहती थी। घोर प्रीष्म के समय में भी खाई में जल रहता था। इस समय वर्षा काल में खाई मुँह तक भरी हुई है, पर और ऋतुओं में वह वहुत दूर तक जंगल से ढकी रहती थी। जिस नाली से होकर गंगा का पानी खाई में आता था, वह कभी साफ न होने के कारण वालू से पट गई है। जब वर्षाकाल में गंगा का जल वढ़ता है तब उस नाली से ऊपर होकर खाई में उलट पड़ता है। परिखा के ऊपर का प्राकार भी जगह जगह से गिर गया है। प्रासाद के चारों ओर जो परकोटा था वह पत्थर का था, पर नगरप्राकार काठ का था। मरम्मत न होने से नगर के चारों ओर की दीवार प्राय: टूट फूट गई है। काठ के भारी

भारी पटरों के हट जाने से बीच की मिट्टी गिर गिरकर खाई को भर रही है। दीवार के ऊपर पेड़ बोघों का जंगल लग रहा है। नगरवाले दिन को भी उधर जाने से डरते हैं।

जिस दिन सबेरे यशोधवल ने सम्राट् के पास जाकर राजकार्य चलाने की इच्छा प्रकट की थी, उसी दिन सूर्योद्य के पहले प्राचीन प्रासाद के प्राकार के ऊपर तीन भिक्खु बैठे बातचीत कर रहे थे। दूर पर एक और भिक्खु एक पेड़ के नीचे अंधेरे में खडा था। पेड पौधों के जंगल में बहुत से भिक्खु इधर उधर छिपे हुए पहरे का काम करते थे। जो तीन भिक्खु वातचीत कर रहे थे, उनमें से दो को तो हमारे पाठक जानते हैं, तीसरा व्यक्ति कपोतिक संघाराम का महास्थियर युद्धघोष था। बंधगुम, शकसेन और बुद्धघोष उत्तरापथ के बौद्ध-संघ के प्रधान नेता थे।

वुद्धघोष कह रहे थे "भगवान् वुद्ध का नाम लेकर अव तक हम लोग बौद्धसंघ की उन्नति का प्रयन्न निर्विन्न करते आए हैं। पर अब इतने दिनों पर फिर बाधा का रंग ढंग दिखाई देता है। यशोधवलदेव रोहिताश्वगढ़ छोड़कर पाटलिपुत्र आ रहे हैं, यह संचाद उनके आने के पहले ही हम लोगों को मिल जाना चाहिए था। करुपॐ देश के संवस्थिवर कान में तेल डाले वैठे हैं। वे संघ के इतने वडे और प्रवल शत्रु का कुछ भी पता नहीं रखते"।

<sup>🕸</sup> करपदेश=वर्त्तमान भारा या शाहावाद का जिला।

शक़ - महास्थिवर ! इसमें करूप देश के संपस्थिवरों का उतना दोष नहीं है। पुत्र के मरने पर यशोधवल पागल हो गए थे और पागलों की तरह ही दुर्ग में अपने दिन काटते थे। अस्सी वर्ष के ऊपर का बुड़ा फिर जवान होगा, इस वात का किसी को भरोसा न था; इसी से वे लोग निश्चित हो बैठे थे।

बुद्ध०--वज्राचार्य्य ! सैकड़ो वर्ष तक बौद्धसंघ की जो दुरवस्था रही वह किसी प्रकार इधर दूर हुई। अब जब अच्छे दिनों का उदय दिखाई पड़ रहा है तव असावधान रहना मृखों का काम है। जिन लोगों पर विश्व का कल्याण अवलवित है उन लोगों के योग्य यह कार्य्य नहीं हुआ। करुप देश के संघस्थविरों के अपराध का विचार तो पीछे होगा। अब इस समय जो विपत्ति सिर पर है उससे उद्घार का उपाय निका-लना है। यशोधवल आया है, राजसभा में बैठा है और इस समय सम्राट् के पास ही प्रासाद में रहता है। यदि पहले से कुछ संवाद मिला होता तो इस बात का कोई न कोई उपाय किया गया होता कि वह सम्राट् के यहाँ तक न पहुँचने पावे। यशोधवल कोई ऐसा वैसा शत्रु नहीं है, यह तो आप लोग जानते ही हैं। किसी सामान्य वात के छिए वह पाटछिपुत्र नहीं आया है, इतना तो निरुचय समझिए। और जब वह आ गया है तब वह साम्राज्य की ऐसी अन्यवस्था देख चुपचाप न बैठेगा, यह भी निश्चित है। सम्राट् और यशोधवल के बीच क्या क्या परामर्श हुआ है, इसके जानने का भी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इस समय हम छोगों को बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो सर्वनाश हुआ समिहए। यशोधवल किस प्रकार नगर में आया, कुछ सुना है ?

शक़ निर्म अपनी आँखों देखा है। शशांक को मारने के लिए मैं प्रासाद के चारों ओर फिर रहा था। उसे भय दिखाने के लिए मैं गगाद्वार पर खड़ा होकर भविष्य सुना रहा था, इसी बीच मे मैंने देखा कि एक छोटी सी नाव आकर घाट पर लगी। उस पर से एक गृद्ध और एक गुवक उतरा। उनके निकट आते ही मैंने यशोधवल को पहचान लिया, पर उसने मुझे नहीं पहचाना। मैं विपद देखकर एक पेड़ पर चढ़ गया और किसी प्रकार अपनी रक्षा कर सका।

बुद्ध०—उसके अनंतर क्या क्या हुआ कुछ पता छिया १ वधु०—प्रासाद में नियुक्त गुप्तचरों ने सवाद दिया है। गगाद्वार पर शशाक के साथ यशोधवल का परिचय हुआ। कुमार के साथ ही साथ वह गंगाद्वार से ही होकर सभामडए में गया। यशोधवल अभी जीवित है, पहले तो सम्राट् को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब यशोधवल ने सभामडए में प्रवेश किया तब सम्राट् स्वय वेदी से नीचे उतर आए और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। सभा में जाकर बुद्ध यशोधवल ने यह कहा कि में अपनी पौत्री के लिए अन्न की भिक्षा माँगने आया हूँ।

बुद्ध॰—ठीक है। सम्राट् के साथ उसकी और क्या क्या बातचीत हुई, कुछ सुना है ? शक़ कि सी नहीं। वह सम्राट् के साथ अंतः पुर तक जाता है, पट्टमहादेवी के घर में भोजन करता है, इससे विष देने का भी कोई उपाय नहीं हो सकता। यशोधवल के आने पर एक वार मंत्रणासभा हुई थी, पर वहाँ क्या क्या हुआ, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। उस समय स्वयं विनयसेन पहरे पर था।

बुद्ध०—प्रासाद में रहनेवाले गुप्तचरों की संख्या दूनी कर दो और आज से जिन भिक्खुओं पर पूरा विश्वास हो, उन्हें छोड़ और किसी को इस काम में मत लेना।

वंधु०—अव आगे मंत्रणा का क्या उपाय होगा ? मैं देखता हूँ कि मुझे वंगदेश छौट जाना पड़ेगा।

वुद्ध०--क्यों ?

वंधु०—मैं ही यशोधवल के पुत्र की हत्या करनेवाला हूं, इस वात का पता उसे बिना लगे न रहेगा। मंदिर के भीतर निरस्न पाकर वकरे की तरह मैंने उसके पुत्र को काटा है। जहाँ यह बात उसने सुनी कि वह न जाने क्या क्या कर डालेगा। यशोधवल कैसा विकट मनुष्य है, इसका ध्यान करो। उसकी प्रतिहिंसा अत्यंत भयंकर है। महास्थिवर! अब तो मैं पाटलिपुत्र मे नहीं ठहर सकता। मैं वंगदेश की ओर चला जाता हूं। वहाँ रहकर जो काम होगा, निश्चित होकर कर सकूँगा।

बुद्ध०—संघस्थविर ! क्या पागल हुए हो ? भला इस विपत्ति के समय में तुम पाटलिपुत्र छोड़कर चले जाओगे ?

तुम अपने इस क्षणिक जीवन के लोभ में संघ का बना बनाया। काम बिगाड़ोगे ? यह कभी हो नहीं सकता। यदि मरना ही है तो संघ के कार्य के लिए मरो। तुम्हारे पहले न जाने कितने महास्थविर, न जाने कितने भिक्खु संघ के लिए प्राण दे चुके हैं। उन्होंने सघ की सेवा मे अपने प्राण दिए, तभी सघ का अस्तित्व अब तक बना हुआ है। पहले तो कभी मृत्यु के भय ने तुम्हें नहीं घेरा था। इस समय तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो ?

बंधु०—महास्थिवर । साधारण मृत्यु से तो वधुगुप्त कभी डरनेवाला नहीं, यह बात तो आप भी जानते हैं। पर यशो धवल के हाथ से जो मृत्यु होगी—बाप रे बाप !—वह अत्यत भीषण होगी, अत्यंत यंत्रणामय होगी। उसकी अपेक्षा तो हजार बार कुठार पर कठ रखकर मरना अच्छा है। बगदेश से मैं निश्चित होकर सघ की सेवा कर सकूँगा। दूत और पत्र के द्वारा मत्रणा में योग देता रहूँगा।

बुद्ध० — ऐसा नहीं हो सकता, बंधुगुप्त ! यह बात मेरी समझ मे नहीं आती । हॉ, यदि इस विपत्ति के समय में तुम संघ को छोड़ देना चाहते हो तो चले जाओ ।

वंधुगुप्त सिर नीचा किए बैठे रहे। फिरे धीरे घीरे बोले "महास्यविर! आपका इसमें कोई दोष नहीं है। हम सब भाग्यचक्र में वॅघे हैं। यह सब मेरे अदृष्ट का फल है। अच्छा, तो मैं न जाऊँगा"।

### [ १४५ ]

धीरे धीरे पूर्व दिशा में ईगुर की सी छलाई फैल चली। एक मिक्खु ने आकर कंठ से एक प्रकार का शब्द निकाला और कहा "देव! अब इस स्थान पर ठहरना ठीक नहीं है। सूर्योद्य के साथ ही रास्ते में लोग इधर उधर चलने लगे हैं"।

तीन के तीनों उठ पड़े और तीन ओर को चले। चलते समय बुद्धघोष ने कहा "संवस्थिवर! घबराना नहीं। मैं स्वयं जाकर इसका प्रबंध करता हूं कि यशोधवल तुम्हारे पास तक न पहुँच सके। अब से उस पुराने मंदिर के भुइँहरे (भूगर्भस्थगृह) को छोड़ और कहीं मंत्रणासभा न होगी"। बुद्धघोष के चले जाने पर शकसेन ने हँसते हँसते कहा "स्थिवर! तुम तो भाग्यचक को कुछ नहीं समझते थे न ?" वंधुगुप्त ने कोई उत्तर न दिया।

# सत्रहवाँ परिच्छेद

### तरला का संवाद

"तरला! तू कल कहाँ थी १ मैं तेरे आसरे में रात भर सोई नहीं, रात भर जँगले के पास बैठी रही। मां ने पूछा, कह दिया थड़ी ऊमस है। तू कल आई क्यों नहीं १" जिसने यह बात पूछी वह पूर्ण युवती थी, अवस्था वीस वर्षे से कुछ कम होगी। तपाए हुए सोने का सारग और गठीं श्रीर था। सौ बात की एक बात यह कि वह असामान्य सुंदरी थी, उसका सा रूप संसार में दुर्छभ समझिए। सूर्य्योदय से दो दृड पीछे तरला घर ठौटकर आई। आते ही वह सीघे अपने प्रमु की कन्या के पास गई जिसने देखते ही यही कहना आरभ किया। तरला ने कुछ हॅसकर उत्तर दिया "कल में अभिसार को गई थी। तुम्हारा दूतीपन करते करते मैंने भी अपने लिए एक नवीन नागर हूँ ह लिया"।

"तेरे मुँह में आग लगे। पहले यह बता की तू क्या कर आई।"

तरला—करूँगी और क्या ? अपने मन का नवीन नागर मिलने पर जो सब करते हैं वही मैंने भी किया। रात भर कुज में रहकर सबेरे ऑख मलती मलती घर आ रही हूँ। तुममें यही तो बुराई है कि सच सच बात कहने से चिढ़ जाती हो। मैं दासी हूँ तो क्या मेरी रक्त मांस की देह नहीं है, मेरे मन मे उमंग नहीं है ? भगवान ने क्या प्रेम तुम्हीं लोगों के लिए बनाया है ? रास्ते मे कुँवर कन्हैंया मिल गए, तब उनकी बात टाल कर कैसे चली आती ? मेरा वयस् भी अभी कुछ अधिक नहीं है । बहुत हूँगी, तुमसे दो एक वरस बड़ी हूँगी। अभी न मेरे दाँत टूटे हैं, न वाल पके हैं।

युवती-अरे । तू मर जा। यमराज के यहाँ जा। न जाने

यमराज क्यों कहाँ भूछे हुए हैं ? यदि तुझे नागर ही मिछ गया तो फिर छौटकर आई क्या करने ? मुझे खबर देने ? तरछा, अव इधर उधर की बात छोड़, ठीक ठीक कह कि क्या कर आई। मुझसे अब विछंब नहीं सहा जाता।

तरला—तुम्हारे ही लिए तो मैं लौट आई। बहुत उतावली न करो। चलो, भीतर चलो।

युवती तरला के कंघे पर हाथ रखे घर के भीतर गई। एक कोठरी में पहुँचकर तरला ने उसके किवाड़ भीतर से वंद कर लिए। युवती ने उसके गले में हाथ डालकर पूछा "उनसे मेंट हुई?"

''हुई"

युवती ने उसे हृद्य से छगा छिया। तरला ने कहा "क्या यही मेरा पुरस्कार है ?" युवती ने उत्तर दिया "और पुरस्कार तेरा नागर आकर देगा"।

"मेरा नहीं, तुम्हारा"

"मेरा क्यों, तेरा; जिसके लिए तू अभिसारिका हो कर गई थी"।

''अरे वह तो एक बुड़ा वंदर है। कल रात को उसके गले में रस्सी डाल आई हूँ; किसी दिन जाकर नचाऊँगी।

"यह सब तो तेरी बात है। सच सच वता, उनसे भेट इई थी ?"

"सच नहीं तो क्या झुठ ?"

युवती ने तरला का हाथ पकड़ उसे खिड़की के पास बैठाया और आप भी वहीं जा बैठी। तरला धीरे धीरे गुनगुनाने लगी—

जोगी बने पिय पंथ निहारत भूलि गई चतुराई।

युवती ने झॅझला कर तरला के गाल पर एक चपत जमाई। तरला हॅम पडी और बोली "और मैं क्या बताऊँ ?" युवती रूठ गई और मुँह फेरकर अलग जा बैठी। तरला मनाने लगी "यूथिका देवी। इधर देखो। अच्छा लो, अब कहती हूँ"। युवती का मन घट पिघल गया। उसने तरला की ओर मुँह किया। तरला कहने लगी ''आज सचमुच उनसे भेंट' हुई। पहले तो मैंने उनके पिता के पास जाकर कहा कि मेरी सेठानी जी ने सेठ वसुमित्र के पास कुछ रत्न परीक्षा के लिए भेजे थे, वे रत्न कहाँ हैं। आप कुछ बता सकते हैं? बुड़ूा चकपका उठा और बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता, वसु-मित्र तो मुझसे फ़ुछ भी नहीं कह गया है। वुड्ढा एक प्रकार से स्वभाव का अच्छा है, उसके मन में छल कपट नहीं है। उसे मेरी बात पर विश्वास आ गया और उसने चट वसुमित्र का ठिकाना बता दिया। बुड्ढा मेरे साथ एक आदमी किए देता था। मैंने देखा, यह तो भारी विपत्ति छगी। किसी प्रकार बुहु से अपना पहा छुडाकर में चली आई । पता तो जान ही चुकी थी; मैं चल पड़ी । नगर के बाहर एक पुराने विहार में वे रखे गए हैं। वे पूरे वंदो तो नहीं हैं। पर किसी प्रकार भाग नहीं सकते। भिक्खु उनपर बराबर दृष्टि रखते हैं।

यूथिका-तूने उनसे कुछ कहा ?

तरला—न जाने कितनी वार्ते कहीं। तुमने जो कुछ कहा था वह तो मैंने कहा ही; उसके ऊपर और दस वार्ते अपनी ओर से वढ़ाकर कह आई हूं। मैंने कहा "सेठ जी! मैं सागरदत्त की कन्या यृथिका की दूती होकर तुम्हारे पास आई हूं। तुम्हारे विरह में वह सूखती चली जा रही है, टहनी से दूटकर गिरा चाहती है। और यह भी कहा कि यदि तुम उससे मिलना चाहते हो तो चैत की चाँदनी में वर के वेश में—

युवती ऑख निकाल कर बोली "फिर!"

तरला—देखो, तुम्हारा रसज्ञान दिन दिन कम होता जारहा है।

युवती—तरला! तेरे पैरो पड़ती हूँ, यह सब रहने दे। और क्या कहा, यह बता।

तरला — पहले जाते ही तो मैंने पूछा कि भैया जी ! क्या इसी प्रकार दिन कोटोगे ? उत्तर मिला 'जान तो ऐसा ही पड़ता है'।

युवती के दोनों ओठ कुछ फरक उठे। तरला कहने लगी "पहले तो मैंने उन्हें देखकर पहचाना ही नहीं। पहचानती कैसे ? न वे काले भॅवर से कुंचित केश हैं, न वह वेश है। जिन्हें मैं वसुमित्र कहा करती थी, उनका सिर मुंड़ा हुआ है; अनशन करते करते चेहरा पीछा पड़ गया है, शरीर काषाय वस्त्र से ढका है। नाम तक बद्छ गया है। अब वसुमित्र कहने से उनका पता नहीं छग सकता। अब उनका नाम है जिनानंद"। युवती तरछा की गोद में मुंह छिपाकर सिसक सिसक रोने छगी। तरछा उसे समझा बुझाकर फिर कहने छगी—

"तुम्हे जिस बात का डर था, वह बात नहीं है। वसुमित्र तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते थे, इसलिए उनके पिता चारुमित्र ने उन्हें ससार से अलग नहीं किया है। चारुमित्र के मरने पर वसुमित्र ही उनकी अतुल सपत्ति के अधिकारी होते। इसलिए बौद्ध संन्यासियों ने उन्हें वसुमित्र को बौद्ध संन्यासी वना देने का उपदेश दिया। भिक्खु हो जाने पर फिर संपत्ति पर अधिकार नहीं रह जाता, सपत्ति बौद्ध सघ की हो जाती है। बौद्ध संघ की इसी सहायता के लिए ही चारुमित्र ने अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान कर दिया है।

यूथिका-तो अब उपाय ?

तरला—उपाय वही भगवान् हैं। मठ से लौटती बार मैंने वड़ी विनती से भगवान् को पुकारा था। जान पड़ता है, भगवान् ने पुकार सुन ली और मार्ग में ही उन्होंने एक उपाय खड़ा कर दिया। मठ मे बहुत से दुष्ट भिक्खु है। उनमे एक अधेड़ या वृदा भिक्खु है। वहाँ से लौटते लौटते दिन दल गया ्बीर अँघेरा हो गया। मैं जल्दी जल्दी वढ़ी चळी आ रही थी। हतने में मुझे जान पड़ा कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। पहले तो मैं बहुत डरो। कई बार अँघेरे में छिप रही कि वह निकल जाय; पर उसने किसी प्रकार पीछा न छोड़ा। घड़ी भर तक मैं ऑख मिचोली खेलती रही। अंत में मैंने उसका मुँह देख पाया। देखते ही शरीर में गुदगुदी लगी, मैंने अपने भाग्य को सराहा। मठ का वही बुड़ा वंदर मेरे पीछे लगा आ रहा था।

यूथिका-मुहजला कहीं का !

तरला—तुम वसुमित्र के मुँह की ओर क्यों ताकती रह जाती थीं, क्यों तुम्हारी पलकें नहीं पड़ती थीं, अब जाकर मुझे समझ पड़ा है।

यूथिका ने कोई उत्तर न दिया, धीरे से तरला के गाल पर एक चपत जमाई। तरला कहने लगी "तुम मेरी बात का विश्वास तो मानोगी नहीं, व्यर्थ क्यों अपने कुँवरकन्हैया का रूप वर्णन करके सिर खपाऊँ। तुम्हारी ही बात कह चलती हूं। मैंने बाहर निकलकर नागर के साथ बातचीत की। प्रेम का पंथ ही कुछ निराला है, तुम जानती ही हो। उस रसालाप का आनंद में क्या कहूं १ सेठ के बेटे के मुँह में मुँह डालकर किस आनंद से बातचीत करती थीं, है समरण १ वस उसीसे समझ लो। ऐसी मुहावनी चाँदनी में नागर कहीं नागरी को छोड़ सकता है १ अग्नि के अभाव में

चंद्र को साक्षी बनाकर हम दोनों ने गांधर्व विवाह् 'कर लिया-"।

यूथिका—चल तू बड़ी दुष्ट है। तेरा यह सब रसरग मुझे इस समय नहीं सुहाता है, मेरे सिर की सौगध, सच सच कह क्या हुआ।

तरला—कहती हूँ न, भला यह कौन सी बात है कि तुम मेरी प्रेम कथा न सुनो। यही न कि तुम्हारा यौवन सुझसे अभी कुछ नया है, इससे क्या हुआ ?

यूथिका चिढ़कर उठा ही चाह्ती थी कि तरला ने उस का हाथ थामकर बैठाया और बोली 'सुनो, कहती हूँ, इतनी उतावली न करो। वह बुट्टा भिक्खु सचमुच मेरे लिए पागल होकर मेरे पीछे लगा था। ज्योंही मैं ओट से निकलकर उसके सामने आई वह मेरे पैरों पर छोट गया। मैं भी उसे वढ़ावा देकर स्वर्ग का स्वप्न दिखाने लगी। मैं वसुमित्र से कह आई हूँ कि जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से मैं तुन्हें छुड़ाऊँगी। रास्ते मे सोचती आती थी कि कहने को तो मैंने कह दिया पर छुड़ाऊँगी किस उपाय से, इतने में भगवान ने एक **चपाय खड़ा कर दिया। उस बुड्डे से मैं कह आई** हूँ कि कल फिर मिळ्ँगी। उसीकी सहायता से मैं मठ के भीतर जाऊँगी और वसुमित्र को छुड़ाऊँगी। किस उपाय से छुड़ाऊँगी यह अभी तक में नहीं स्थिर कर पाई हूं। अब इम विपय में और कुछ वातचीत न करना। सेठानी जी पूँछे तो कह देना कि तरला

### [ १५३ ]

अपनी मासी की छड़की के व्याह में कहीं वाहर गई है, पॉच सात दिन में आवेगी । मेरी मौसेरी बहिन का नाम भी यूथिका है।"

यूथिका—तेरे मुँह में लगे आग ! तरला—अव इस बार आग नहीं, घी-गुड़ । यही कहकर तरला हॅसती हॅसती चली गई ।

# अठारहवाँ परिच्छेद

## देशानंद का अभिसार

तरला अपने सेठ के घर से निकलकर राजपथ पर आई और तीन दूकानों पर से उसने पुरुषों के व्यवहार योग्य वस्त्र, उत्तरीय, उष्णीश और एक जोड़ा जूता मोल लिया। इन सब को अपने वस्त्र के नीचे लिपाकर वह अपने घर की ओर गई। नगर के बाहर तरला की मासी की एक झोपड़ी थी, यही तरला का घर था। वह प्रायः रात को सेठ ही के घर रहती थी। बीच बीच में कभी कभी अपने प्रमु से आज्ञा लेकर दो तीन दिन आकर मासी के घर भी रह जाती थी। मासी झगड़ान्द्र थी, इससे वह अधिक दिन उसके यहाँ नहीं ठहरती थी। तरला की मासी में अनेक गुण थे। वह अंधी, बहरी और

झगड़ाल थी। घर मे आकर उसने सब सामान एक कोठरी में छिपाकर रख दिया और खा पीकर सो रही। तीसरे पहर उठ- कर वह बड़ी सावधानी से अपने कार्य्यसाधन के लिए चली। जाते समय वह अपनी मासी से कहती गई कि "मैं सेठ से दो दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। वहुत रात बीते घर लौटूंगी। साथ मे अपनी एक सखी को भी लाऊंगी"।

घर से निकलकर वह नगर के दक्खिन की ओर चली। दिन ढल चला था, सध्या हुआ ही चाहती थी। चलते हुए राजपथ को छोड़ तरला नगर के छोर पर पहुँची । उस दिन जिस रास्ते से होकर वह पुराने मठ से छौटी थी, वही रास्ता पकडे धीरे धीरे चली। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि मार्ग से थोडा हटकर एक बावली के किनारे ताड़ के पेड़ों की आड मे खडा कोई मनुष्य चलनेवालों की ओर एकटक देख रहा है। उसे देखते ही तरला तालबन में घुसी और दवे पॉवधीरे धीरे उसके पीछे पहुँच उसने अपने दोनों हाथों से उसकी ऑखें ढॉप छीं। वह व्यक्ति तरला का हाथ टटोलकर हँस पड़ा और बोला ''तरला। मैं पहचान गया। ऐसा कोमल हाथ पाटिलपुत्र मे और हो किसका सकता है ?" तरला ने हँसकर हाथ हटा छिए और बोछी ''बाबा जी । बावछी के किनारे खड़े खड़े तुम क्या करते थे ?"

देशानंद — तृपित चकोर के समान तुम्हारे मुखचढ़ का आसरा देखताथा। अच्छा, अब चलो।

तरला-कहाँ चलोगे ?

देशा०-- कुंज में।

तरला—वाबा जी! तुम तो संन्यासी हो। तुम्हारा कुंज कहाँ है ?

देशा०-क्यो ? संघाराम में।

तरला—यह कैसी बात ? संघाराम क्या कोई निर्जन स्थान है ? अभी उस दिन मैंने कुछ नहीं तो पचीस मुंडी तो देखे होंगे। वे सब तुम्हें पकड़कर तुम्हारे सिर का सनीचर उतारने छगेंगे।

देशा०—संघाराम में निर्जन स्थान भी है। तुम चलो तो। तरला—अच्छा, तुम आगे आगे चलो।

देशानंद आगे बढ़ा, तरला कुछ दूर पर उसके पीछे पीछे चली। उस समय संध्या हो गई थी। नगर के बाहर के राज-पथ पर कोई आता जाता नहीं दिखाई देता था। देशानंद नित्य के अभ्यास के कारण अंधेरे में ही चलते चलते उस पुराने मंदिर के सामने पहुँच गया। वस्र के एक कोने से कुंजी निकाल कर उसने ताला खोला और मंदिर का किवाड़ खोल कर तरला से कहा "भीतर आओ"। तरला बड़े संकट में पड़ी। उसने देखा कि सचमुच निर्जन स्थान है। वह सोचने लगी कि अव क्या कहाँ। किस प्रकार अपना कार्य्य सिद्ध कहाँ। अथवा कम से कम इसके हाथ से छुटकारा पाऊँ। देशानंद उसे विलंब करते देख अधीर हो उठा और वोला "भीतर निकल

आओ, भीतर । बाहर खड़ी खड़ी क्या करती हो ? कहीं कोई देख लेगा तो '''। तरला कोई उपाय न देख सीढ़ी पर चढी और चौखट पर जाकर बैठ गई। देशानंद ने यह देख घबराकर कहा "द्वार पर क्या बैठ गई ? झट से भीतर निकल आओ, में किवाड़ बंद कहाँगा"। तरला ने धीरे धीरे कहा ''मुझे डर लगता है, दीया जलाओ''।

देशा०—दीया जलाने से सब लोग देखेंगे। तरला—यहाँ है कौन जो देखेगा?

देशानद अँधेरे मे दीया टटोलने लगा। तरला द्वार का कोना पकड़े बाहर खड़ी रही। इतने मे कुछ दूर पर मनुष्य का कंठस्वर सुनाई पड़ा। तरला ने उसे सुनते ही धीरे से कहा 'वावा जी, जल्दी आओ। देखों किसी के बोलने का शब्द सुनाई पड रहा है"।

देशानद झट द्वार पर आया और सिर निकालकर झॉकने लगा। ॲघेरे मे दो मनुष्य मिद्द की ओर आते दिखाई पहे। देशानद ने और कुछ न कहकर तरला का हाथ पकड़ कर उसे भीतर खींच लिया और उसे प्रतिमा के पीछे ले जाकर वहीं आप भी छिप रहा।

दोनो मनुष्य मंदिर के द्वार पर आ पहुँचे। उनमे से एक वोला "शकसेन। मदिर का द्वार तो खुला दिखाई पड़ता है"। दूसरे त्यक्ति ने सीढ़ी पर चढ कर देखा और कहा "हॉ, द्वार तो सचमुच खुला पड़ा है। वधुगुप्त! देशानंड दिन पर दिन विक्षिप्त होता जाता है। अब तुरंत किसी दूसरे को मंदिर की रक्षा पर नियुक्त करो"।

दोनों ने मंदिर के भीतर घुसकर किवाड़ बंद कर छिए। वंधुगुप्त ने दीयट पर से दीया उठाकर जलाया। दोनों आसन लेकर बैठ गए। प्रतिमा के पीछे अंधकार रहने पर भी देशानंद बेंत की तरह काँप रहा था। शकसेन ने पूछा 'मंघस्थविर! तुम्हारा मुँह इतना सूखा हुआ क्यों है ?"

वंधुगुप्त—केवल यशोधवल के डर से।

शकसेन-यशोधवल से तुम इतना डरते क्यो हो ?

वंधु०--क्या तुम ,सारी वातें भूछ गए ? यशोधवल मर गया, यह समझकर मैं इतने दिन निश्चित था।

शक०-पहले तो तुम मरने से इतना नहीं डरते थे।

वंधु—मरने से तो मैं अब भी नहीं डरता हूँ। और किसी के हाथ से मरना हो तो कोई चिंता नहीं, पर यशोधवल का नाम सुनते ही मैं थर्रा उठता हूँ। जिस समय उसे सब बातों का ठीक ठीक पता लगेगा, वह असहा यंत्रणा दे देकर मेरी हत्या करेगा—बड़ी साँसत से मेरे प्राण निकलेंगे। एक एक बोटी काट काटकर वह मेरा तड़पना देखेगा। सोचते हो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

शक़ - तुमने कीर्त्तिधवल को किस प्रकार मारा था ? वंधु - यह क्या तुम जानते नहीं, जो पूछते हो ? शक - तुमने तो मुझसे कभी कहा नहीं। वंधु०—ठीक है, मैंने किसी से भी नहीं कहा है। अच्छा सुनो, कहता हूं।

बहुत देर तक चुप रहकर वधुगुप्त बोळा "न, वजान्चार्घ्य ! इस समय न कहूँगा। मुझे बहुत डर ळग रहा है"। उसकी बात सुनकर शकसेन हॅस पड़ा और बोळा "वंधु ! में देखता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि छप्त होती जा रही है। मिदर का द्वार वद है, मिदर के भीतर की बात बाहर सुनाई नहीं पड़ सकती, सामने दीपक जळ रहा है। तुम अपनी ऑख से देख रहे हो कि मंदिर में हमे, तुम्हें और इस देवप्रतिमा को छोड़ और कहीं कोई नहीं है। इतने पर भी तुम्हें इतना भय घेरे हुए है।"

वधु०—"ठीक है, मैं व्यर्थ डर रहा हूं। कीर्त्तिधवल जिस समय वगदेश में कर सम्रह करने गये थे, उस समय वहाँ के सच पर बड़ी विपत्ति थी। ववलवशवाले सब के सब बड़े ही नीतिकुगल और युद्ध विद्या-विशारद होते आए हैं। वार वार पराजित होकर जब विद्रोही प्रजा ने सिध की प्रार्थना की तब उसने विना किसी प्रकार का ढंड दिए उसे छोड दिया जिससे सब लोग उसके वश में हो गए। मैं उस समय वग देश में ही था। लाख चेष्टा करने पर भी मैं सद्वर्मियों (बौद्धों) को कीर्त्तिधवल के विरुद्ध न भड़का सका। उस समय मैंने विचारा कि यशोधवल के पुत्र के वध के अतिरिक्त सघ की कार्ष्यसिद्धि का और कोई उपाय नहीं है। वगदेश का कोई भनुष्य उसपर हाथ छोड़ने को तैयार न हुआ। वह भी सदा रक्षकों से घिरा रहता था, इससे मुझे भी दॉव न मिछता था। वहुत दिनों पीछे मुझे पता लगा कि वह नित्य संध्या को तारादेवी के मंदिर में दर्शन करने जाता है। तब से मैं बरावर संध्या को उसके पीछे पीछे जाता, पर उसपर आक्रमण न कर सकता। एक दिन देवयात्रा के समय सद्धिमियों और ब्राह्मणों के वीच झगड़ा हुआ। उसी हुछड़ में मैंने दूर से छिपकर उसपर वाण चलाया। वह गिर पड़ा। उस भीड़भाड़ में किसी ने मुझको या उसको न देखा। वह तारा मंदिर के सामने अचेत पड़ा था। ॲधेरे मे जब उसके अनुचर उसे चारों ओर ढूंढ़ रहे थे, तब मैंने उसके पास जाकर देखा कि वह जीता है, और चोट ऐसी नहीं है कि वह मर जाय। मैंने झट देवी के हाथ का खड़ लेकर उसके हाथ और पैर की नस काट दी। असहा पीड़ा से चह छटपटाने लगा, घोर यंत्रणा और रक्तस्राव से व्याकुल होकर चह क्षीण कंठ से वार वार जल मॉगने लगा। उसका रुधिर देख देखकर मैं आनंद से उन्मत्त हो रहा था। उसकी बात पर मैंने कुछ भी ध्यान न दिया। इस प्रकार एक महारात्रु का मैंने वध किया"।

इस भीषण हत्या की बात सुनकर तरला प्रतिमा के पीछे बैठी बैठी कॉप उठी। बहुत देर तक चुप रहकर शक़सेन ने कहा "बंधुगुप्त! तुम मनुष्य नहीं राक्ष्स हो। किसने बौद्धसंघ में लेकर तुम्हें धर्म की दीक्षा दी?" बंधु०—वज्राचार्य ! अव उस वात को मुँह पर न लाओ। बहुत दिनों तक मैं बराबर यही स्वप्न देखता कि तारामंदिर के सामने पड़ा वह वालक मृत्युयत्रणा से तड़प और चिल्ला रहा है और मैं रक्त देख देखकर नाच रहा हूँ। पर जब से मुना है कि यशोधवल किर आया है, तब से इधर नित्य रात को देखता हूँ कि मैं इसी मदिर के द्वार पर पड़ा मृत्यु की घोर यत्रणा से छटपटा रहा हूँ और रक्त से हुधी तलवार हाथ में लिए यशोधवल आनंद से नाच रहा है।

आधे दह तक तो दोनों चुपचाप रहे। फिर बंधुगुप्त बोठा "वज्राचार्ट्य! चलो सघाराम लीट चलें, मिद्र का यह सन्नाटा देख मेरा जी दहल रहा है"। टीया बुझाकर दोनों मंदिर के बाहर निकले।

प्रतिमा की ओट मे देशानद अब तक थरथर कॉप रहा था। वधुगुप्त और शकसेन के चले जाने पर तरला बोली "बाबा जी। अब वाहर निकलो"। हाथ पर सिर पटककर देशानद बोला "तरला, अब प्राण बचता नहीं दिखाई देता, तुम्हारे प्रेम में मेरे प्राण गए"।

तरला—तो क्या यहीं बैठे बैठे प्राण दोगे ?

देशानंद हताश होकर बोला "चलो, चलता हूं"। दोनों मिदर के बाहर आ खड़े हुए। तरला ने देखा कि बुहुा वेतरह दरा हुआ है। उसे ढाढ़स बॅधाने के लिए उसने कहा "तुम इतना डरते क्यों हो ? ये सब तुम्हारा कुछ भी नहीं कर

सकते। तुम यहाँ से भाग चलो, तुम्हें मैं ऐसे स्थान में ले 'जाकर छिपाऊँगी जहाँ ये जन्म भर ढूँढ़ते मर जाय तो भी न पा सकें"। देशानंद का जी कुछ ठिकाने आया। वह अधीर होकर कहने लगा 'तव फिर यहाँ ठहरने का अब काम नहीं, चलो भागें"। तरला ने कहा 'धवराओ न, मेरा थोड़ा सा काम है, उसे करती चलूं"।

देशा०—तुम्हारा अव कौन सा काम है ? तरला—जिनानंद से एक बार मिलकर कुछ कहना है।

देशा०—जिनानंद तो इस समय संघाराम में वंद होगा। वहाँ तुम्हारा जाना ठीक न होगा। यहीं रहो, मैं अभी उसे वुलाए लाता हूं"।

देशानंद गया। तरला ने मन ही मन सोचा, चलो, अच्छा हुआ। वह मंदिर की ओट में अँघेरा देख छिप रही। थोड़ी ही देर में जिनानंद को लिए देशानंद आ पहुँचा और तरला से बोला "जो कुछ काम हो जल्दी निवटा लो। जिनानंद देर तक बाहर रहेगा तो भिक्खुओं को संदेह होगा"।

तरला—वावा जी ! तुम थोड़ा मंदिर के भीतर हो रहो। कुछ गुप्त बात है।

देशानंद मंदिर के भीतर गया। तरला ने किवाड़ वन्द कर दिए और जिनानंद से कहा 'भैया जी! मुझे पहचाना ? मैं वही तरला हूँ। तुम्हें छुड़ा ले चलने के लिए आई हूँ। अव

#### [ १६२ ]

और कोइ बात न पूछो। चुपचाप जो जो मैं कहती हूँ करते चलो"।

जिनानंद वा वसुमित्र मुँह ताकता रह गया। तरला ने मंदिर के द्वार पर जाकर धीरे से पुकारा ''बाबा जी !"। उत्तर मिला ''क्या हैं?"

"अपने वस्त्र वाहर निकाल दो, मैं उन्हें पहनूँगी। यिं तुम भिक्खु के वेश में रात को वाहर निकलोगे तो लोग तुन्हें पहचान जायँगे"।

देशानंद ने एक एक करके सब वस्न मिद्द के बाहर फेंक दिए। तरला ने वसुमित्र से वेश बदल हालने के लिए कहा। वसुमित्र ने देशानद के वस्न पहन लिए और अपने वस्न उतार- कर तरला के हाथ में दे दिए। तरला ने अधेरे में भिक्खु का वेश धारण किया और अपने वस्न मंदिर के भीतर फेंक दिए और देशानंद से उन्हें पहनने को कहा। देशानंद ने मंदिर के भीतर ही भीतर तरला के सब वस्न पहन लिए। मिद्द के भीतर जाकर तरला ने अपने सब गहने भी उसे पहना दिए और कहा "तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो, मैं अभी आती हूँ"। देशानंद अधेरे मे बैठा रहा। तरला ने वाहर आकर मंदिर के किवाह लगा दिए और छंडी भी चढ़ा दी। यह सब कर चुकने पर बसुमित्र को लेकर वह चल खड़ी हुई और देखते देखते अधेरे में बहुत दूर निकल गई।

### उन्नीसवाँ परिच्छेद

#### साम्राज्य का मंत्रगृह

नए प्रासाद के अलिंद में खड़े महाप्रतीहार विनयसेन किसी चिंता में हैं। दोपहर का समय है, प्रासाद के ऑगन में सन्नाटा है। दो एक द्वारपाल इधर उधर छाया में खड़े हैं। अलिंद के भीतर खंभों के बीच दो चार दंडधर भी दिखाई पड़ते हैं। एक पालकी ऑगन में आई और अलिंद के सामने बड़ी हुई। कहारों ने पालकी रखी, उसमें से वृद्ध हृषीकेश ग्रम्मी उतरे। जान पड़ता है, विनयसेन उन्हींका आसरा रेख रहे थे, क्योंकि उन्हें देखते ही वे अछिंद से नीचे आए और प्रणाम करके बोले "प्रभो! आपको बहुत विलंब हुआ। प्तम्राट् और यशोधवलदेव आपके आसरे बहुत देर से त्रैठे हैं"। वृद्ध ने क्या उत्तर दिया, विनयसेन नहीं समझे। रे उन्हें लिए सीघे प्रासाद के अंतःपुर में घुसे। विनयसेन ज्यों ही अलिंद से हटे, एक दंडधर आकर उनके स्थान पर खड़ा हो गया। चलते चलते हृषीकेश शम्मा ने पूछा "और सब छोग आ गए हैं ?"

ं विनय०—महाधम्मीध्यक्ष और महाबलाध्यक्ष के अतिरिक्त और किसी को संवाद नहीं दिया गया है। हृषी०--क्यों ?

विनय०--महाराज की इच्छा।

अंतःपुर के द्वार पर जाकर विनयसेन ने एक परिचारिका को बुलाया और महामंत्री को सम्राट् के पास पहुँचाने की आज्ञा देकर वे लौट आए। अलिद के सामने एक और पाल औ आई थी जिसपर से उत्तरकर नारायणज्ञामी दंडघर से वृष्ठ रहे थे। विनयसेन ने ज्योंही जाकर उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने पूछा 'क्यों भाई विनय। आज यह असमय की सभा कैसी ? कुछ कारण ऐसे आ पड़े कि मुझे आने में वृष्ठ विलंब हो गया"।

विनय०—सम्राट् और यशोधवछदेव दो घड़ी से बैठें आसरा देख रहे हैं और अब तक सब लोग नहीं आए। क्षण भर हुआ कि महामंत्रीकी आए है और अब आप आ रहे हैं। महाराजाधिराज की आज्ञा से सब लोगों को संवाद नहीं दिया गया।

नारायण०--और कौन कौन आवेंगे १

विनय०—महाबलाध्यक्ष हरिगुप्त।

नारायण०-रामगुप्त भी नहीं ?

विनय०—मैं तो समझता हूँ नहीं, पर ठीक का

नारायण०—अच्छा, चलो। दोनों प्रासाद के भीतर घुसे। इतने में एक भिखारी आक द्वारपाल से पूछने लगा "क्यों भाई ! प्रासाद में आज भिक्षा मिलेगी ?" द्वारपाल ने कहा "नहीं"।

भिखारी—तो फिर कहाँ मिलेगी ?

द्वार०-आज न मिलेगी।

भिखारी इस उत्तर से कुछ भी उदास न होकर ऑगन से होता हुआ धीरे धीरे चला गया। अलिंद के एक खंभे की आड़ से एक दंडधर उसे देख रहा था। उसने चट बाहर आकर पूछा "वह कौन था और क्या कहता था ?"

द्वार०-एक भिखमंगा था, भिक्षा के लिए आया था।

दंड०-कुछ पूछता था ?

द्वार०-नहीं।

दंड०—देखने में वह भिक्खु ही सा लगता था।

द्वार०-अच्छी तरह देखा नहीं।

दंड०—कोई आकर कुछ पृछे तो बहुत समझ वूझकर उत्तर देना।

द्वारपाल ने अभिवादन किया। इसी वीच में एक अश्वारोही आँगन में आ पहुँचा। उसे देखते ही एक दंडघर जाकर विनय-सेन को बुला लाया। द्वारपालों और दंडधरों ने प्रणाम किया। विनयसेन अभिवादन करके घोड़े पर से उतरे हुए व्यक्ति को अंतःपुर के भीतर ले गए।

इतने में एक द्वारपाल उसी भिखारी का हाथ पकड़े हुए अलिंद के नीचे आ खड़ा हुआ और अलिंद के एक द्वारपाल से पूछने लगा ''महाप्रतीहार जी कहाँ हैं ?'' द्वारपाल बोलें ''महाबलाध्यक्ष के साथ अंत पुर में गए हैं''।

पहला द्वार०—अच्छा किसी द उधर को बुला दो। दूसरा द्वार०—क्यों, क्या हुआ ?

पह॰ द्वार॰—यह मनुष्य आड़ में छिपकर राज कर्म चारियों की गतिविधि देख रहा था, इसीसे इसे पकड़का छाया हूँ।

एक दूसरा द्वारपाल जाकर पूर्वोक्त दडधर को वुल लाया। उसने आते ही पूछा "यही न भिक्षा मॉगने के लिए साया था ?"

दूस० द्वार०—हॉ। दंड०—इसे क्यों पकड़ लाए हो ?

दूस॰ द्वार॰—यह छिपकर महाधम्मीध्यक्ष और महा चलाध्यक्ष की गतिविधि देख रहा था, इसीसे इसे पकड रखा है।

दंड०—बहुत अच्छा किया। इसे बॉध रखो, मैं अमी जाकर महाप्रतीहार को संवाद देता हूं।

दूसरे द्वारपाल ने भिखारी की पगड़ी खोलकर एसकें हाथ पैर कसकर वॉचे। पगड़ी खुलते ही भिखारी की मुँडी खोपड़ी देख दंडधर वोल उठा "अरे। यह तो वौद्धभिक्खु है। निञ्चय यह कोई गुप्तचर है"। यही कहता हुआ वह अंतः पुर की ओर दौड़ा और थोड़ी देर में विनयसेन को लिए लिंट

आया। विनयसेन ने आते ही भिक्षुक से पूछा 'तू यहाँ क्या करने आया था ?"।

भिक्षक-भिक्षा मॉगने।

विनय०-अंत:पुर में भिक्षा कहाँ मिलती है ?

भिक्षुक—वावा ! मैं परदेसी हूँ, नया नया आया हूँ। यहाँ की रीति नीति नहीं जानता।

विनय०-तेरा सिर क्यों मुँड़ा है ?

भिक्षक-मुझे सॅवछवाई का रोग है।

एक दंडधर ने आकर विनयसेन से कहा "महाराज आप को समरण कर रहे हैं"। विनयसेन ने भिक्षुक को प्रासाद के कारागार में रखने की आज्ञा दी और द्वारपाल से कहा "देखो! अब मेरी आज्ञा विना कोई प्रासाद के ऑगन तक भी न आने पावे"। इतना कहकर वे दंडधर के साथ अंत पुर में गए।

अंत:पुर के एक छोटे से घर में एक पलंग के ऊपर सम्राट् महासेनगुप्त बैठे हैं। कुछ दूर पर एक एक आसन लेकर हपीकेश शम्मा और नारायण शम्मा बैठे हैं। कोठरी के द्वार पर हिरगुप्त खड़े हैं। द्वार से कुछ दूर पर कई दंडधर खड़े हैं। विनयसेन ने आकर हिरगुप्त से पूछा "महाराजाधिराज ने मुझे स्मरण किया है?" हिरगुप्त ने कहा "हाँ, भीतर जाओ"। विनयसेन ने कक्ष में जाकर अभिवादन किया। सम्राट् ने उन्हें देखकर भी कुछ नहीं कहा। तव यशोधवल ने सम्राट् को संबोधन करके कहा "महाराजाधिराज! विनयसेन आ गए हैं। अव कुमार क्यों न बुलाए जाये ?" वृद्ध सम्राट् ने झुका हुआ सिर उठाकर कहा "यशोधवलदेव! गणना का फल कभी झूठ नहीं हो सकता। तुम शशांक को अभी से साम्राज्य के कार्य्य में न फॅसाओ"।

यशो०-महाराजाधिराज ! युवराज को राजकार्व्य मे दक्ष करने को छोड़ साम्राज्य की रक्षा का और कोई उपाय नहीं है। **बृद्ध महामत्री हृषीकेश शर्म्मा, पुराने धर्मा**ध्यक्ष नारायण शम्मी, युद्धक्षेत्र मे दीर्घजीवन वितानेवाले महावलाध्यक्ष और मैं महाराजाधिराज के चरणों में यह बात कई बार निवेदन कर चुका। इस समय साम्राज्य की जो दुर्दशा हो रही है, वह े महाराज से छिपी नहीं है। होराशास्त्र की वातो को छेकर राज्य चलाना असभव है। यदि कुमार के हार्थों से साम्राज्य का नाश ही विधाता को इष्ट होगा तो उसे कौन रोक सकता है ? विधि का लिखा तो मिट नहीं सकता। किंतु यही सोच-कर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना, अपनी रचा का कुछ उपाय न करना कहाँ तक ठीक है ? कहीं कुमार का राष्ट्रनीति न जानना ही आपके पीछे साम्राज्य के ध्वंस का प्रधान कारण न हो जाय।

सम्राट् चुपचाप वैठे रहे। उन्हें निरुत्तर देख हृपीकेश शम्मा धीरे घीरे वोले "महाराजाधिराज । महानायक का प्रस्ताव वहुत उचित जान पडता है। हम सब लोग अब बुहु हुए। हम लोगों का समय अब हो गया। अब ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें महाराज के पीछे युवराज को राजनीति के घोर चक्र में पड़कर असहाय अवस्था में इधर उधर भट कना न पड़े। याद विधाता की यही इच्छा होगी कि युवराज के हाथ से यह प्राचीन साम्राज्य नष्ट हो तो कोई कहाँ तक बचा सकेगा? कितु विधाता की यही इच्छा है, पहले से ऐसा मान बैठना बुद्धिमानी का काम नहीं है"। सम्राट् फिर भी कुछ न बोले। यह देख नारायण शम्मा ने कहा "महाराजाधिराज!" उनका कंठस्वर कान में पड़ते ही सम्राट् का ध्यान दृटा और वे बोले "अच्छा, यशोधवल! तो फिर यही सही। विधाता का लिखा कौन मिटा सकता है ?"

यशो०—महाराजाधिराज ! विनयसेन आज्ञा के आसरे खड़े हैं।

सम्राट्—महाप्रतीहार । तुम युवराज शशांक को चुपचाप यहाँ बुला लाओ।

विनयसेन प्रणाम करके वाहर निकले। सम्राट् ने यशो-धवलदेव से कहा ''यशोधवल! अच्छा अव बताओ, क्या क्या करना चाहते हो"।

यशो०—मेरे चार प्रस्ताव हैं जिन्हें मैं महाराज की सेवा में पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। इस समय साम्राज्य के संचालक यहाँ एकत्र हैं, उनके सम्मुख भी उपस्थित कर देना चाहता हूँ। सम्राट्—तुम्हारे प्रस्तावों को मैं ही सुनाए देता हूं। महा नायक ने मेरे सामने चार प्रस्ताव रखे हैं। प्रथम—प्रात क्ष और कोष्ठ† की रक्षा, द्वितीय—अश्वारोही, पदातिक और नौसेना का पुनर्विधान, वृतीय—राजस्व और राजषष्ठ के संग्रह का उपाय, चतुर्थ—वंगदेश पर फिर अधिकार। ये चारों प्रास्तव, मैं समझता हूं, सब को मनोनीत होंगे। अब विचारने की बात है उपयुक्त कर्म्भचारियों का निर्वाचन और अर्थसंग्रह। राज कोष तो, आप छोग जानते ही हैं, शून्य हो रहा है। आव-श्यक व्यय भी बड़ी कठिनता से निकलता है। रहे कर्म्भचारी, सो पुराने और नए दोनों अयोग्य हैं। उनमें न अनुभव है न

यशो०--इन चारों प्रस्तावों के अनुसार जब तक व्यवस्था न होगी तब तक साम्राज्य की रक्षा असंभव समिह्मए। प्रांत और कोष्ठ की रहा के लिए सुशिक्षित सेना और बहुत सा घन चाहिए। सेना और अर्थसंग्रह के लिए राजस्व और राजपष्ठ संग्रह की सुव्यवस्था आवश्यक है।

सम्राट्—यशोधवल ! तुम्हारी एक एक वात इस समय मेरे लिए एक एक विकट समस्या है। मैं देखता हूं कि मेरे किए इनमें से एक वात भी नहीं हो सकती।

यशो०--महाराजाधिराज के निकट मैंने जिस प्रकार ये

<sup>₩</sup> प्रात = सीमा । सरहट ।

<sup>†</sup> कोष्ट = प्राचीर से घिरे हुए नगर, दुर्ग आदि।

समस्याएँ उपिश्वित कीं, उसी प्रकार इनकी पूर्ति का उपाय भी पहले से सोच रखा है। कुमार आ जायँ तो मैं निवेदन करूँ। तीन कार्य्य तो इस समय हो सकते हैं, पर उनके लिए बहुत धन की आवश्यकता है।

हृषीकेश—यशोधवल ! इसी अर्थाभाव के कारण ही तो हाथ पैर नहीं चल सकता । तुम इतना धन कहाँ से लाओगे ?

हरिगुप्त द्वार पर खड़े थे। वे वोल उठे "क़ुमार आ रहे हैं"। विनयसेन युवराज शशांक को साथ लिए कोठरी में आए। युवराज अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके और समादत पुरुषों को प्रणाम करके खड़े रहे। सम्राट् ने उन्हें वैठने की आज्ञा दी। यशोधवल ने वढ़ कर उन्हें अपनी गोद में वैठा लिया।

सम्राट् बोलें ("यशोधवल ! क्या कहते थे, अब कहो"। महानायक कहने लगे "युवराज ! साम्राज्य की बड़ी दुर्दशा हो रही है। प्राचीन गुप्त साम्राज्य का दिन दिन पतन होता चला जा रहा है। उसकी रक्षा का यल सब का सब प्रकार से कर्त्तव्य है। अब तक साम्राज्य की रक्षा का ध्यान छोड़-कर सब लोग चुपचाप बैठे थे, आज चेत रहे हैं। इस प्राचीन साम्राज्य के साथ करोड़ों प्रजा का धन, मान और प्राण गुथा हुआ है। इसका ध्वंस होते ही पूर्व देश में महाप्रलय सी आ पड़ेगी। इधर सैकड़ों वर्ष से पाटलिपुत्र की ऐसी दशा कभी

नहीं हुई थी। शकों के समय की दुर्दशा की वात जनपद-वासी भूल गए हैं। हुणों के प्रबल प्रवाह मे पडकर पुरुष-पुर और कान्यकुञ्ज ध्वस्त हो गए, किंतु पाटलिपुत्र के दुर्ग प्राकार की छाया तक वे स्पर्श न कर सके । साम्राज्य का व्वंस होते ही देश का सर्वनाश हो जायगा । तुम्हारे पिता वृद्ध हैं, तुम दोनों कुमार अभी बालक हो। पूर्व मे सुप्रतिष्ठित वर्मा और पश्चिम में प्रभाकरवर्द्धन घात छगाए केवछ सम्राट् की मृत्यु का आसरा देख रहे हैं। कोई उपाय न देख तुम्हारे पिता चुपचाप बैठ गए थे। पर क्या इस प्रकार हाथ पर हाथ रखकर बैठ रहना पुरुषोचित कार्घ्य है ? जो आत्मरक्षा में तत्पर न रह भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं, मैं समझता हूँ, उनके समान मूर्ख ससार मे कोई नहीं। यह के विना साम्राज्य की क्या दशा हो रही है, थोडा सोचो तो । सीमा पर के जितने, दुर्ग हैं, सस्कार और देखरेख ्के बिना निकम्मे हो रहे हैं। सेना और अर्थ के अभाव से वे शत्रु का अवरोध करने योग्य नहीं रह गए हैं। नियमित रूप से राजस्व राजकोप में नहीं आ रहा है। भूमि के जो साम्राज्यप्रतिष्टित अधिकारी थे वे अधिकारच्युत हो रहे हैं, उनके स्थान पर जो नए अधिकारी वन वैठे हैं वे राजकर्माचारियों की आज्ञा पर ध्यान नहीं देते। फल यह है कि राजकोष जून्य हो रहा है। बहुत दिनों से इधर पाटलिपुत्र के दुर्गप्राकार और नगरप्राकार का सरकार नहीं हुआ है। खाइँयों में जल नहीं रहता है, कुछ

दिनों में वे पटकर खेत हुआ चाहती हैं। इस समय यदि कहीं से कोई चढ़ आवे तो हम छोगों का पराजय निश्चय है।

"मैं सम्राट् के पास पितृहीना छितका के छिए अन्न की भिक्षा माँगने आया था। किंतु मैंने आकर देखा कि जो अन्नदाता हैं, उन्हीं के यहाँ अन्न का अभाव हो रहा है। बहुत दिन पहले जब तुम्हारे पिता जी राजसिंहासन पर बैठे थे, तब एक बार मैंने साम्राज्य का कार्य्य चलाया था। आज फिर साम्राज्य की दुईशा देखकर कार्य्य का भार अपने ऊपर लेता हूँ। किंतु हम सब लोग अब वृद्ध हुए, अधिक दिन इस संसार में न रहेगे। अपने पिता के पीछे तुम्हीं इस सिंहासन पर बैठोगे। तुम्हारे ही ऊपर राज्यभार पड़ेगा, इसलिए तुम्हें अभी से राज्यकार्य्य की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तुम्हारी सहायता से हम लोगों का परिश्रम भी बहुत कुछ हलका रहेगा। आज से तुम्हें राज्यकार्य्य का न्नत लेना पड़ेगा"।

महानायक की गोद में बैठे बैठे युवराज बोले "यदि पिता जी आज्ञा देगे तो क्यों न करूँगा ?" इतना कहकर वे पिता का मुँह ताकने लगे। सम्राट् ने कुछ उदास होकर कहा "शशांक! सब की यही इच्छा है कि आज से तुम साम्राज्य के कार्य्य की दीक्षा लो। अतः बालक होकर भी तुम्हें यह भार अपने ऊपर लेना पड़ेगा। यशोधवल ही तुम्हें दीक्षित करेंगे, तुम सदा इन्हींकी आज्ञा में रहना"।

यशोधवल का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने फिर

कहना आरभ किया—"साम्राज्य की रक्षा के छिए मैंने चार मस्ताव किए थे, प्रथम—राजस्व संमह की व्यवस्था, द्वितीय प्रांत और कोष्ठ संरक्षण, तृतीय—अश्वारोही, पदातिक और नीसेना का पुनर्विधान और चतुर्थ—वंगदेश का अधिकार। जब पहले तीन कार्य्य सुसपन्न हो लेंगे तब चौथे में हाथ लग सकता है, उसके पहले नहीं। पर इन तीनों कार्यों के छिए बहुत धन चाहिए और राजकोष इस समय शून्य हो रहा है। अभी कार्य्य आरभ कर देने भर के छिए जितने धन की आवश्यकता होगी, उतने के संम्रह का एक उपाय मैंने सोचा है। नगर और राज्य के भीतर जो बहुत से छखपती श्रेष्ठी (सेठ) और स्वार्थवाह (महाजन) हैं उनसे ऋण लेकर कार्य्य आरंभ कर देना चाहिए, यही मेरी समझ मे ठीक होगा"।

हपीकेश—हम लोगों की इस समय जैसी अवस्था हो रही है, उसे देखते कोई कैसे ऋण देगा ?

यशो०—अवश्य देंगे। राज्य मे श्रेष्टियों का काम अर्थसंचय मात्र है। पुरुष परंपरा से उन्हें इसका अभ्यास रहता है, इसी से राज्य की ओर से उन्हें इसके छिए पूरा पूरा सुभीता कर दिया जाता है। अतः वे अपने धन का कुछ अश राज्य की सेवा में देकर अपना परम गौरव समझेंगे। साम्राज्य की छत्र-छाया के नीचे ही उनका पालन होता है, साम्राज्य की रक्षा के पीछे उनकी रक्षा है, साम्राज्य के नाश के आरम के साथ ही साथ उनका सर्वनाश है, यह वे जानते हैं, और उन्हें इसकी सूचना भी दे दी जायगी। इस प्रकार कार्य आरंभ कर देने भर कि छिए धन उनसे सहज में निकल सकता है।

सम्राट्—अच्छी बात है। तुमने आज से राज्य के कार्य्य का भार अपने ऊपर छिया है, इसकी सूचना साम्राज्य के सब कर्म-चारियों को तो देनी होगी न ?

यशो०—नहीं महाराजाधिराज ! इससे सारा काम विगड़ जायगा । मैं चुपचाप महामंत्रीजी की ओट में सब कार्यों की व्यवस्था करूँगा ।

सम्राट्—एवमस्तु ।

## बीसवाँ परिच्छेद

### तरला और यशोधवल

तरला उसी रात वसुमित्र को लिए अपनी मासी के घर लौटी। द्वार पर खड़ी खड़ी वह घंटों चिल्लाई, तब जाकर कहीं युड़ी की ऑख खुली। वह न जाने क्या क्या बड़बड़ाती हुई उठी और आकर किवाड़ खोला। तरला वसुमित्र को लिए घर के भीतर गई। वे दोनों किस वेश में थे, युड़ी अँघेरे में कुछ भी न देख सकी। वसुमित्र को एक कोठरी में सोने के लिए कह कर तरला अपनी मासी की खाट पर जाकर पड़ रही। बुढ़िया बहुत चिडचिड़ाई। बुढ़ापे मे एक तो नींद यों ही नहीं ∤ आती, उसपर से यदि बाधा पड़ी तो फिर जल्दी नींद कहाँ 🖔 बुड्ढीया वकने छगी ''तून जाने कैसी है, इतनी रात को एक आदमी को साथ लाई और उसे एक कोठरी में ढकेलकर आप मेरे सिर पर आ पडी। अपने घर किसीको लाकर उसके साथ ऐसा ही करना होता है ?" तरला ने धीरे से कहा "उस घर में मच्छड़ बहुत हैं, ऑख नहीं लगती"। बुड्ढी यह सुनते ही झल्ला उठी और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी "अव तू ऐसी बड़ी ठकुरानी हो गई कि मच्छड़ लगने से तुझे नींद नहीं आती ? तब तू किसी के घर का कामधधा कैसे करती होगी ? तेरे वाप दादा तेरे छिए राज न छोड़ गए हैं, जो तू पैर पर पैर रखे रानी बनी बैठी रहेगी।" वुढ़िया अपना मनमाना बरोती रही, तरला चुपचाप खाट के किनारे पडी रही। पर वुढ़िया की वातों की चोट और चिंता से उसे रात भर नींद नहीं आई।

नाद नहा आई।

सूर्व्योद्य के पहले ही चिड़ियों को चहचह सुनकर तरला

उठ बैठी और अपनी मासी को सोते देख धीरे से चारपाई के
नीचे उतरी। रात भर पड़े पड़े उसने सोचा था कि वसुमित्र की

रक्षा तभी हो सकती है जब सम्राट्तक किसी प्रकार उसकी
पहुँच हो जाय। यों तो दिन में जब कभी भिक्खु उसे देख
पावेंगे, तुरंत पकड़ ले जायंगे और किसी को कुछ बोलने

का साहस न होगा। उसने मन ही मन स्थिर कर रखा था

कि सवेरा होते ही उसे लेकर में प्रासाद में जाऊँगी और अंतः पुर के द्वार पर बैठी रहूँगी। वहाँ से उसे कोई पकड़कर नहीं ले जा सकेगा। तरला ने अपना भेस बदला और जो कपड़े वह उस दिन मोल लाई थी, उन्हें वसुमित्र को देकर पहनने के लिए कहा। भिक्खुओं का जो पहनावा था उसे घर के एक कोने में लिपाकर रख दिया। यह देख कि मासी अभी पड़ी सो रही है, वह द्वे पाँव घर के वाहर निकली।

राजपथ पर अभी तक छोग आते जाते नहीं दिखाई देते थे। पूर्व की ओर प्रकाश की कुछ कुछ आभा दिखाई पड़ रही थी, पर मार्ग में अँघेरा ही था। दोनों जल्दी जल्दी चलकर प्रासाद के तोरण पर पहुँचे। तोरण पर अभी तक प्रकाश जल रहा था। चारों ओर प्रतीहार पड़े सो रहे थे। उनमें से केवल एक भाला टेककर खड़ा नींद् में झूम रहा था। तरला चुपचाप उसकी वगल से होकर निकल गई और उसे कुछ आहट न मिली। तोरण के इधर उधर कई कुत्ते पड़े सो रहे थे। वे आदमी की आहट पाकर भाँव भाँव करने छगे। प्रतीहार जाग पड़े । उन्होंने सामने वसुमित्र को देख उसका हाथ पकड़-कर पूछा "कहाँ जाता है ?"। इतने में तरला प्रतिहार पैर पकड़ रो रोकर कहने छगी "हम छोगो पर बड़ी भारी विपत्ति है, हम छोगों को जाने दो । मैं अपने भाई की प्राण-रक्षा के लिए महाराजाधिराज के पास जा रही हूं। दिन को जहाँ भिक्ख़ इसे देख पार्वेगे पकड़ ले जायँगे और मार १२

डालेंगे। हम लोग और कुछ न करेंगे, अत.पुर के द्वार पर जाकर बैठे रहेंगे। जब सम्राट् बाहर निकलेंगे तब उनसे इसके प्राण की भिक्षा माँगूॅगी"। बातचीत सुनकर और प्रतीहार भी जाग पड़े। उनमें से एक तरला के पास आकर बोला "तुम लोगों को क्या हुआ है ?"

तरला—यह मेरा भाई है। भिक्खु इसे जबरदस्ती पकड़ ले गए और सिर मूँडकर भिक्खु बना दिया। कल रात को यह किसी प्रकार उनके चगुल से निकलकर भाग आया है। इसीसे आज इसे लेकर महाराजाधिराज की शरण में आई हूं। दिन को यदि इसे भिक्खु कहीं देख पावेंगे तो पकड़ ले जायंगे और मार डालेंगे। अब महाराज यदि शरण देंगे तभी इसकी रक्षा हो सकती है। नगर में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो भिक्खुओं के विरुद्ध चूं कर सके।

जो पुरुष खड़ा पूछ रहा था वह एक दडधर था। प्रतीहारीं ने उससे पूछा "तो इसे जाने दें ?" दडधर ने तरला से पूछा "तुम दोनों कहाँ जाओगे ?"

तरला—बाबा ! हम लोग कहीं न जायॅगे, कुछ न करॅंगे, केवल अत.पुर के द्वार पर खड़े रहेंगे। जब महाराज निकलेंगे तव उनसे अपना दुःख निवेदन करेंगे।

यह कहकर तरला ऑसू गिराने लगी। रमणी के, विशे-पत. किसी सुंदर रमणी के, कपोलों पर ऑसू की वृंदें देख पत्थर भी पिघल सकता है, सामान्य प्रतीहारों और दंडघरों के हृद्य में यदि करुणा का उद्रेक हो तो आश्चर्य क्या ? तरला ने उन्हें चुप देख रोने की मात्रा कुछ वढ़ा दी। दंडधर का हृद्य द्यंत में पसीजा। वह बोला "ये दोनों कोई बुरे आदमी नहीं जान पड़ते, इन्हें जाने दो"। प्रतीहार रास्ता छोड़-कर अलग खड़ा हो गया। तरला वसुमित्र को टेकर प्रासाद के भीतर घुसी।

पहले तोरण के आगे विस्तृत ऑगन पड़ता था जिसके उत्तर दूसरा तोरण था। जब वे दूसरे तोरण के सामने पहुँचे त्तव उजाला हो चुका था। दूसरे तोरण पर के प्रतीहारों ने उनकी वात सुनते ही रास्ता छोड दिया। यहाँ पर भी तरला को दो चार चूंद ऑसू टपकाने पड़े थे। द्वितीय तोरण के आगे ही सभामंडप पड़ता था। क्रमशः धर्माधिकरण, अख्र-जाला आदि को पार करके तरला और श्रेष्टिपुत्र तीसरे तोरण पर पहुँचे। वहाँ के प्रतीहारों ने उन्हें किसी प्रकार आगे न वढ़ने दिया, कहा कि सम्राट् की आज्ञा नहीं है। अंत में विवज होकर वे दोनों तोरण के पास बैठ रहे। धीरे धीरे दिन का उजाला फैल गया। ऑगन लोगों से भर गया। एक एक करके राजकर्माचारी आने लगे। दिन चढ़ते चढ़ते प्रतीहाररक्षी सेना का एक दल तोरण पर आ पहुँचा और रात के प्रतीहार भपने अपने घर गए। तरला को अब भीतर जाने की आज्ञा मिल गई। तीसरे तोरण के भीतर जाकर नए और पुराने आसाद पड़ते थे। पश्चिम की ओर तो पुराना प्रासाद था जो

संस्कार के अभाव से जीर्ण हो रहा था, चारों ओर घास पात से ढक रहा था। उत्तर ओर गंगा के तट पर नया प्रासाद था। नए प्रासाद के अंत पुर के द्वार पर जाकर तरला के जी मे जी आया, उसका उद्देग दूर हुआ। यहाँ से अब कोई वसुमित्र को पकड़कर नहीं ले जा सकता। वह निश्चित बैठकर सम्राट् का आसरा देखने लगी।

तृतीय तोरण के बाहर का ऑगन अब छोगों से खचाखच भर गया। नए और पुराने प्रासाद की निद्रा अभी नहीं दूटी थी। जो दो एक आदमी आते जाते दिखाई भी देते थे वे बहुत धीरे धीरे सँभाछ सँभाछकर पैर रखते थे। तरला बैठी बैठी बहुत सी वातें सोच रही थी। सम्राट् के सामने क्या कह कर शरण मॉर्गूगी, यही अपने मन मे वह बैठा रही थी। यदि कहीं सम्राट् ने आश्रय न दिया तो फिर क्या होगा ? वसुमित्र को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी ? सेठ की बेटी से क्या कहूँगी ? इन्हीं सव बातों की चिंता से वह अधीर हो रही थी। रात भर की वह जागी हुई थी, इससे बीच बीच में उसे झपकी भी आ जाती थी। एक बार झपकी छेकर जो उसने सिर उठाया तो देखा कि पुराने प्रासाद के सामने कुछ दूर पर छंदे डीछ का वृद्ध पुरुष इधर उधर टहल रहा है। उसने धवराकर वसुमित्र से पूछा "सम्राट् निकले क्या ?" वसुमित्र ने कहा "अभी तो नहीं"। तरला ने फिर पूछा "तो वह टहल काँन रहा है ?" वसुमित्र ने कहा "भै नहीं जानता"।

तरला अब चुपचाप बैठी न रह सकी। वह उठकर धीरे घीरे उस दीर्घकाय वृद्ध पुरुष की ओर बढ़ी और उसने दूर से उसे प्रणाम किया। वृद्ध ने पूछा "तुम कौन हो ? क्या चाहती हो ?" तरला सचमुच रो पड़ी और सिसकती सिसकती बोली "धर्म्मावतार! आप कौन है, यह तो मैं नहीं जानती। पर यह देखती हूँ कि आप पुरुष हैं और निस्संदेह कोई ऊँचे पदाधिकारी है। मैं बड़ी विपत्ति में पड़कर सम्राट्की शरण में आई हूं। सम्राट् यदि रक्षा न करेंगे तो किसी प्रकार रक्षा नहीं हो सकती। मैं इस नगर के एक सेठ की दासी हूँ। मेरे सेठ की लड़की के साथ सेठ चारुमित्र के एकमात्र पुत्र वसुमित्र के विवाह की बातचीत थी। चारुमित्र वौद्ध हैं, इससे वे यह संबंध नहीं होने देना चाहते थे। मेरे सेठ वैष्णव हैं। चारुमित्र ने द्वेष के वशीभूत होकर और वौद्ध भिक्खुओं की रुंवी चौड़ी वातों में आकर अपने एकमात्र पुत्र को विल चढ़ा दिया। उन्होंने जन्म भरकी संचित सारी संपत्ति बौद्ध संघ को दान करने का संकल्प करके अपने पुत्र को भिक्खु हो जाने के छिए विवश किया, क्योंकि भिक्खु हो जाने पर फिर संपत्ति पर अधिकार नहीं रह जाता। वसुमित्र के वियोग में अपने सेठ की कन्या को प्राण देते देख में उनकी खोज में निकली। नगर के बाहर एक बौद्ध मठ में वसुमित्र का पता पाकर मैं कल रात को उन्हें वहाँ से बड़े बड़े कौशल से निकाल लाई। पर अब कहीं शरण ढूंढ़ती हूं नो नहीं पाती हूँ। मैं इस समय सम्राट् के सामने खड़ी हूँ या और किसी, राजपुरुष के, यह नहीं जानती, पर इतना श्रीमान् के मुखार्रविद को देख समझ रही हूँ कि श्रीमान दयामायाशून्य नहीं हैं। अपने चरण में स्थान देकर तीन तीन जीवों की रक्षा करेंगे। दिन मे जहाँ कहीं भिक्खु लोग हम दोनों को देख पावेंगे, मठ मे पकड छे ज।यॅगे और मार डालॅंगे। नगर मे अब भी वौद्धों की प्रधानता है। ऐसा कोई नहीं है जो हम छोगों को भिक्खुओं के हाथ से बचा सके"। यह कहकर तरला रोने लगी और उसने उस पुरुप के दोनों पैर पकड़ लिए। उन्होंने उसे आश्वासन देकर कहा ''कुछ डर नहीं है, सेठ का लड़का कहाँ है ?" तरला ने हाथ उठाकर वसुमित्र की ओर दिखाया। उस पुरुष ने उसे निकट बुलाया। वसुमित्र ने सामने आकर झुककर प्रणाम किया । वृद्ध पुरुष ने तरला से पूछा "तुमने इन्हें किस प्रकार सघाराम के बाहर निकाला?" तरला ज्यों ही उत्तर देने को थी कि किसी ने पीछे से पुकारा "आर्घ । पिता जी आपको स्मरण कर रहे हैं"। उस दीर्घाकार पुरुष ने पीछे फिरकर देखा कि कुमार शशा<sup>क</sup> खड़े हैं। कुमार को देख वृद्ध ने पूछा ''सम्राट् ने मुझे क्यों स्मरण किया है ?"

शशांक—जान पड़ता है, नगरप्राकार के सस्कार के लिए।
दीर्घाकार पुरुष —नगरप्राकार के संस्कार से बढ़कर भारी
वात इस समय सामने है। किसी टडधर को भेज दो।

कुमार का संकेत पाते ही तोरण पर से एक दंडधर आ-कर सामने खड़ा हो गया। वृद्ध पुरुष ने कहा "सम्राट्की सेवा में जाकर निवेदन करो कि मैं एक काम में फॅसा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। कुमार ! सामने जो ये स्त्रो और पुरुष खड़े हैं दोनों तुम्हारी प्रजा हैं। ये दुर्वल हैं, प्रवल के अत्याचार से पीड़ित होकर सम्राट् की शरण में आए हैं"। फिर तरला की ओर फिर कर वे बोले ''ये युवराज शशांक हैं। तुमने जो जो वातें मुझसे कहीं हैं, सब इनके सामने निवेदन करो"। परिचय पाते ही दोनों ने कुमार को साष्टांग प्रणाम किया और तरला ने जो जो बातें कही थीं, उन्हें वह फिर कुमार के सामने कह गई। वृद्ध पुरुप ने फिर पूछा "तू किस प्रकार सेठ के लड़के को संघाराम से छुड़ा लाई ?" तरला ने देशानंद के साथ प्रथम परिचय से लेकर उसके स्नी-वेश-धारण तक की सब वातें एक एक करके कह सुनाई । जिस समय उसने कीत्तिधवल की मृत्यु का वृत्तांत कहा, वृद्ध पुरुष का मुँह लाल हो गया और वह चौंककर बोल जठा ''क्या कहा ? फिर तो कह"। मंदिर में मूर्त्ति के पीछे छिप कर तरला जो वृत्तांत वंधुगुप्त के मुंह से सुन चुकी थी, सब ज्यों का त्यों कह गई। उसकी बात पूरी होने पर वृद्ध पुरुप ने एक लंबी सॉस भर कर वसुमित्र से पूछा ''जो वात यह कहती है, सत्य है ?"

वसुमित्र—सव सत्य है।

वृद्ध पुरुष—तुम छोगों को कोई भय नहीं, भिक्खु तुम छोगों का एक बाल तक बॉका नहीं कर सकते। हमारे साथ आओ, हम तुम्हें आश्रय के स्थान पर पहुँचाए देते हैं।

तरला कृतज्ञता प्रकट करती हुई वृद्ध के चरणों पर लोट पड़ी। वसुमित्र के मुँह से कोई बात न निकल सकी, वह रो पडा। वृद्ध ने कुमार की ओर दृष्टि फेरी, देखा तो वे क्रोध के मारे कॉप रहे थे, अपने को किसी प्रकार सँभाल नहीं सकते थे, खड़े दाँत पीस रहे थे। वृद्ध पुरुष बोले ''कुमार!"

शशांक-आर्य्य !

वृद्ध पुरुष—अपने को सँभालो, कोई बात मुँह से न निकालो।

युवराज जब अपने मन का वेग न रोक सके तब रोने छगे। वृद्ध ने उन्हें अपनी गोद में खींचकर शांत किया और कहा ''पुत्र! समरण रहेगा ?"। कुमार ने कहा ''जब तक जीऊंगा तब तक स्मरण रहेगा"। वृद्ध पुरुष के पीछे पीछे कुमार, वसुमित्र और तरछा अतःपुर में गए।

वताने की आवश्यकता नहीं कि वृद्ध पुरुष महानायक यशोधवलदेव थे।

# इकीसवाँ परिच्छेद

#### देशानंद की दशा

जिस समय तरला वसुमित्र के मंगल के लिए अंतःपुर के द्वार पर बैठी थी पाटलिपुत्र नगर के बाह्य प्रांत के बौद्ध मंदिर में एक और ही छीला हो रही थी। सवेरे उठकर भिक्लुओं ने देखा कि मंदिर के किवाड़ वंद हैं, बाहर से कुंडी चढ़ी हुई है, और भीतर से न जाने कौन किवाड़ ठेळ रहा है। यह अद्भुत व्यापार देख एक एक दो दो करके धीरे धीरे सैकड़ों भिक्खु आकर मंदिर के द्वार पर इकट्टे हो गए। देखते देखते संघ-स्थिवर और वज्राचार्य्य भी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखते ही प्रणाम करके भिक्खु छोगों ने मार्ग दे दिया। वज्राचार्य्य ने पूछा "क्या हुआ ?" एक तरुण भिक्खु सामने आकर वोला ''प्रभो ! मंदिर का द्वार वाहर से वंद है पर भीतर से न जाने कौन किवाड़ ठेल रहा है"। वंधुगुप्त और शकसेन ने किवाड़ के पास खड़े होकर देखा कि सचमुच भीतर से कोई किवाड़ खींच रहा है। शकसेन ने आज्ञा दो "ताला तोड़कर किवाड़ खोछ छो"। आज्ञा होते ही ताला तोड़कर फेंक दिया गया। किवाड़ खुळे—सवने विस्मित होकर देखा कि मदिर के भीतर आचार्य्य देशानद स्त्रीवेश धारण किए खड़े हैं।

शक्रसेन ने आगे बढ़कर पूछा "देशानंद । यह क् हुआ ?" देशानंद समझे था कि किवाड़ खुळते ही मैं भा खडा हूँगा, किंतु इतनी भीड सामने देख उसे भागने का साहस न हुआ। वह इताश होकर बैठ रहा। उसे चुपचाप देख वंधुगुप्त ने आगे बढ़कर पूछा "क्याँ आचार्य्य । कुछ वोलते क्यों नहीं ? यह वेश तुम कहाँ से लाए ?" देशानंद की फिर भी चुप देख शकसेन पुकारने छगे "देशानंद, ओ देशानंद।" देशानंद ने वस्त्र से सिर ढॉक स्त्री का सा महीन स्वर बनाकर कहा ''मैं तरला हूं"। इस बात पर कुढ़ होकर शकसेन ने सिर का वस्त्र हटा दिया और कहा "तरला तेरी कौन है ?" देशानंद रो पडा और बोला ''तरला ने मेरा सर्वनाश किया"। इस पर शकसेन और भी क्रुद्ध होकर पूछते लगा ''तरला कौन ?"

देशा०—''तरला मेरी—मेरी—'' शक०—तुम्हारी कौन है, यही तो पूछता हूँ। देशा०—तरला मेरा सर्वस्व है।

इतने मे पीछे से कोई बोल उठा "प्रभो । जिनानद कल रात. को आचार्य्य के साथ वाहर गया, और फिर छोट कर संघाराम मे नहीं आया"। वधुगुप्त घवराकर बोले "देखो तो जिनानट मिद्र के भीतर तो नहीं है"। कई भिक्खु जिनानंट को हूँ दुने मिद्र के भीतर पुस पड़े और एक एक कोना हूँ ढ डाला। अत मे सब ने आकर कहा कि नए भिक्खु जिनानट का कहीं

पता नहीं है। रोप और क्षोभ से संघस्थिवर का मुँह लाल हो निया। वे देशानंद का गला पकड़ कर पूछने लगे "जिनानंद को कहाँ रख छोड़ा है, बोल, नहीं तो अभी तेरे प्राण लेता हूँ"। देशानंद डर के मारे रोने लगा। यह देख वज्राचार्य्य ने संघस्थिवर का हाथ थाम लिया और कहा "संघस्थिवर! तुम भी पागल हुए हो? इस प्रकार भय दिखाने से कहीं किसी वात का पता लग सकता है?" बंधुगुप्त कुछ ठंढे पड़कर पीछे हट गए। शक्रसेन ने भिक्खुओं को संबोधन करके कहा "तुम लोग इसे पकड़ कर संघाराम में ले चलो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं"। भिक्खु लोग स्त्रीवेशधारो देशानंद को लिए हँसीठड्डा करते मंदिर के बाहर निकले। केवल शक्रसेन और बंधुगुप्त खड़े रह गए।

सबके चलेजाने पर वंधुगुप्त ने कहा "वज्राचार्य्य! वात क्या है कुछ समझे ? जिनानंद क्या सचमुच भाग गया ? कितने कितने उपायों से चारुमित्र को वश में करके उसके पुत्र को संघ में लिया था, वह सब परिश्रम क्या व्यर्थ जायगा ?"

शक़ - क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता। पर सेठ वसुमित्र भाग कर हम छोगों के हाथ से जा कहाँ सकता है १ जो कोई सुनेगा कि उसने प्रव्रज्या ग्रहण की है उसे अपने यहाँ ठइरने न देगा। पर देशानंद ने क्या किया, किसने उसे स्त्री का वेश धारण कराके मंदिर के भीतर वंद कर दिया यह सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देशानंद पर इस समय विगड़ना मत, नहीं तो उससे किसी बात का पता न चलेगा। जिनानंद किस प्रकार भागा, देशानंद का किसने स्त्रीवेश बनाया, तरला उसकी कौन होती है इन सब वार्तों का पता उसी से लेना चाहिए।

वधु० — वज्राचार्य्य ! कल रात को जिस समय हम लोग यहाँ आए थे मंदिर का द्वार खुला पड़ा था और देशानंद मंदिर के भीतर नहीं था।

शक़ - ठीक है। तुम जिस समय कीर्त्तिधवल की हता का वृत्तात कह रहे थे उस समय मंदिर में कोई नहीं था। मदिर का द्वार भी खुला था।

वंधु०—तो क्या कोई छिपकर हम छोगों की बातें सुन रहा था?

शक़ - ऐसा तो नहीं जान पड़ता।

बधु०—वज्राचार्य। अब तो मुझे बड़ा भय हो रहा है, अब मै यहाँ नहीं ठहर सकता। तुम यहाँ रहकर देशानंद की वातों का पता लगाओ, मैं तो अब इसी समय बगदेश का रास्ता लेता हूँ। यशोधवल इस समय नगर मे है, यदि कहीं किसी ने हम लोगों की बातें सुनकर उससे कह दीं तो फिर रक्षा का कोई उपाय नहीं।

शक़ -- श्रात तो बहुत कुछ ठीक कहते हो। यहाँ से हम छोगों का चला जाना ही ठीक है। यदि किसी प्रकार यशोधवल को अपने पुत्र की हत्या की वात विदित हो गई तो फिर वह बिना प्रतिशोध छिए कभी नहीं रह सकता। पर क्रिम्हारे वंगदेश चले जाने से नहीं बनेगा, सब काम बिगड़ जायगा। चलो हम लोग देशानंद को लेकर कपोतिक संघाराम में चले चलें। वहाँ बुद्धघोष हम लोगों की पूरी रक्षा कर सकेंगे।

बंधु०—तो फिर चलो, अभी चलो।

शक़ नमंदिर और संघाराम का कुछ प्रबंध करता चलूँ। बंधु --- भगवान का मंदिर है, वे अपनी व्यवस्था आप कर लेंगे। तुम इसकी चिंता छोड़ो, बस अब यहाँ से चल ही दो।

शक़ -- देखता हूँ कि तुम डर के मारे बावले हो रहे हो।

बंधु - जिस समय मेरा सिर काट कर नगर तोरण के सामने छोहे की छड़ पर टॉगा जायगा उस समय बुद्ध, धर्म और संघ कोई रक्षा करने नहीं जायगा।

शक़ ० अच्छा तो चलो, संघाराम से देशानंद को साथ ले लें।

दोनों मिद्र से निकल कर संघाराम की ओर चले। वहाँ जाकर देखा कि भिक्खुओं ने देशानंद का स्त्रीवेश उतार कर उसे एक स्थान पर बिठा रखा है। शक़सेन ने देशानंद से कहा "आचार्य्य! तुम्हें कपोतिक संघाराम चलना होगा"। देशानंद ने रोते रोते पूछा "क्यों?" वज्राचार्य्य ने कहा "कोई डर की बात नहीं है। महास्थिवर ने मोजन का निमंत्रण दिया है"। देशानंद को विश्वास न पड़ा, वह छोटे वच्चे के समान चिल्ला चिल्ला कर रोने छगा। उसने मन में समझ छिया कि मेरी हत्या करने के छिए ही मुझे कपोतिन सघाराम छे जा रहे हैं। शक्त सेन ने एक भिक्खु को बुछा कर कहा "जिनेंद्रवृद्धि । तुम यहाँ मंदिर और संघाराम की रावाडी' के छिए रहो, हम छोग एक विशेष कार्य्य से कपोतिक संघाराम जा रहे हैं। तुम दो भिक्खुओं के साथ देशानद को तुरत वहाँ भेज दो"। बधुगुप्त और शक्त सेन सघाराम के बाहर निक्छे। भिक्खु छोग आचार्य्य के साथ बुरे बुरे शब्दों में हॅसीठड़ा करने छगे। उसने किसी की बात का कोई उत्तर निवारा चुपचाप रोने छगा और मन ही मन कहने छगा "तरछा। तेरे मन में यही था ?"

आधी घड़ी भी न बीती थी कि सहस्र से अधिक अश्वारोहियों ने आकर मिद्द और सवाराम को घेर लिया। वसुमित्र को साथ लेकर महाबलाध्यक्ष हरिगुप्त और स्वयं यशोधवलदेव बधुगुप्त को ढूँढने लगे। जब बंधुगुप्त कहीं न मिला तब वे लोग भिक्खुओं से पूलने लगे, पर किसी ने ठीक ठीक उत्तर न दिया। उसी समय वसुमित्र देशानंद को देख वोल उठा "प्रभो! इस व्यक्ति ने मेरे छुड़ाने में सहायता दी थी, इससे पूलने से कुछ पता चल सकता है"। देशानंद को ज्यों ही छोड देने का लोभ दिखाया गया उसने तुरंत कह दिया कि बधुगुप्त कपोतिक संघाराम को गए हैं। क्षण काल का भी विलंब न कर यशोधवलदेव अश्वारोही सेना लेकर कपोतिक

स्ंघाराम की ओर दौड़ पड़े। हिरगुप्त की आज्ञा से दो सवार देशानंद और जिनेंद्रवृद्धि को बॉधकर प्रासाद की ओर छे चछे।

## बाईसवाँ पश्च्छेद

### वंधुगुप्त की खोज

तरला के मुँह से कीर्त्तिघवल की हत्या का ज्योरा सुनकर य़शोधवलदेव आपे से बाहर हो गये थे। बहुत कप्ट से अपने की किसी प्रकार सँभाछ कर वे वसुमित्र और तरला को गसाद के भीतर सम्राट् के पास हे गए। वृद्ध सम्राट् हत्या का पूरा व्योरा सुनकर वालकों की तरह रोने लगे। महाबला-यक्ष हरिगुप्त वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने और यशोधवलदेव ने मिलकर किसी प्रकार सम्राट् को शांत किया। उसके पीछे इरिगुप्त बोले "जहाँ तक मैं समझता हूँ बंधुगुप्त को अभी तक पह पता न होगा कि कीर्त्तिधवल की हत्या की बात फैल गई है। हम लोग यदि इसी समय अक्वारोही सेना लेकर पुराने मंदिर और संघाराम को जा घेरें तो वह अवश्य पकड़ा जायगा। वह यदि भागा भी होगा तो कितनी दूर गया होगा, म लोग उसे पकड़ लेंगे"। सम्राट् ने बड़े उत्साह के साथ सि प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा " तुम छोग सेठ के

छड़के को साथ लेकर अभी जाओ, इसके द्वारा सव स्थानों ठीक ठीक पता छनेगा"। यशोधवलदेव ने वसुमित्र से पूछा " घोड़े पर चढ़ सकते हो ?"

वसु०—हॉ, मुझे घोड़े पर चढ़ने का अभ्यास है। यशो०—संघाराम में फिर छौट कर जाने में तुम डरोगे तो नहीं ?

वसु०—प्रभो ! में अकेला, निरस्न, असहाय और निरुपाय हो कर तो संघाराम में रहता ही था, अव महाराजाधिराज की छत्र छाया के नीचे मुझे किस वाव का भय है ?

यशो०—तुम शस्त्र चला सकते हो १

वसु०—मेरी परीक्षा कर ली जाय।

यशो०--चहुत अच्छी बात है, आओ, तुम्हें में अख़देता हूँ। वसुमित्र और यशोधवल प्रासाद के भीतर गए, तरल भय से व्याकुल हो कर उसी स्थान पर खड़ी रही। उसकी ऑखों में ऑसू देख सम्राट् ने उसे धीरज वंधाने के लिए कही 'कोई डर की बात नहीं है। सेठ के लड़के के साथ एक सहस्र अश्वारोही रहेंगे, कोई उसे बल से पकड़ नहीं सकता"। फिर विनयसेन से उन्होंने कहा "इसे ले जाकर अंतःपुर मे महादेवी के यहाँ कर आओ"। इतना धीरज वंधाने पर भी तरला के जी का खटका न मिटा। वह चुपचाप विनय सेन के साथ अतःपुर के भीतर गई।

दूसरे तोरण के वाहर सुसज्जित शरीररक्षी अश्वारोही सेना आसरे में खड़ी थी। फाटक के सामने ही तीन अरवपाल तीन सजे सजाए घोड़े छिए खड़े थे। बात क्या है कुछ न समझकर बहुत से छोग फाटक के बाहर खड़े आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने ही में यशोधवलदेव युवराज शशांक और वसुमित्र को लिये फाटक के बाहर आए। उन्हें देख सैनिकों ने सामरिक प्रथा के अनुसार अभिवादन किया। तीनों पुरुष अश्वपालों से घोड़े लेकर उनपर सवार होकर तीसरे तोरण से होकर निकले। सहस्र अश्वारोही सेना भी उनके साथ साथ चली। तोरण पर इकट्टे लोगों ने चिकत होकर देखा कि महाबलाध्यक्ष हरिगुप्त स्वयं सेना का परिचालन कर रहे हैं। उन लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया कि सेना कहाँ जा रही है। वे खड़े ताकते रह गए।

अश्वारोही सेना छिए यशोधवलदेव ने उस पुराने बौद्ध मंदिर में जाकर क्या किया यह पहले कहा जा चुका है। संघाराम में वसुमित्र को किसीने नहीं पहचाना। वात यह थी कि प्रासाद से प्रस्थान करते समय यशोधवल ने उसे सिर से पैर तक लौहवर्म्म से मढ़ दिया था। उस पुराने मंदिर में बंधुगुप्त को न पाकर युवराज और यशोधवलदेव सेना सहित कपोतिक संघाराम की ओर चले। मंदिर से दो कोस पर, नगर के बीचो बीच, कपोतिक संघाराम था। हरिगुप्त की आज्ञा से सेनादल ने बड़े वेग से नगर की ओर घोड़े फेंके। घोड़ों की टाप से उठी हुई धूल से नगर तटस्थ राज पथ प अंधेरा सा छा गया।

संघाराम से निकलकर शकसेन और वंधुगुप्त बहुत दूर न जा पाये थे कि वे एक बारगी चौंक पड़े। शकसेन ने कहा "बंधुगुप्त । पीछे बहुत से घोड़ों की टाप सी सुनाई देती हैं"। वंधुगुप्त ठिठककर खड़े हो गए। शब्द सुनकर दोनों ने जाना कि बहुत से अश्वारोही वेग से उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। बंधुगुप्त ने कहा "हाँ! यही बात है ?"

शकसेन—तो अब छिप रहना ही ठीक है। वसुमित्र ने भागकर क्या अनर्थ किया देखते हो न।

बंधु०—वज्राचार्य्य ! जान पड़ता है यशोधवल देव को मेरा पता लग गया है और वह मुझे पकड़ने आ रहा है। अव क्या होगा ?

शक़ - भाई, घबराओ मत। बड़ी भारी विपत्ति है। धैर्य छोड़ने से सचमुच मारे जाओगे, और तुम्हारे साथ मुझे भी मरना होगा। वह जो सामने ताड़ों का जंगल सा दिखाई पड़ता है चलो उसी में छिप रहें। बढ़ो, जल्दी बढ़ो।

उस स्थान से थोड़ी दूर पर एक छोटे ताल के किनारे से होता हुआ राज-पथ चला गया था। ताल के किनारे छोटे वड़े वहुत से ताड़ के पेड़ थे। दोनों दौड़ते हुए जाकर उन ताड़ों की ओट में छिप रहे। देखते देखते सवार पास पहुँच गए। सब के आगे सिंधुदेश के एक काले घोड़े पर युवराज

श्रशांक थे। उनका सारा शरीर स्वर्ण खचित छौहवर्म्म से आच्छादित था; दमकते हुए रुपहले शिरस्त्राण के बाहर इधर जधर सुनहरे घुँघराले बाल लहरा रहे थे। सूर्य्य के प्रकाश में लौहवर्म्भ आग की लपट के समान झलझला रहा था। उनके पीछे महानायक यशोधवलदेव थे, वे भी सिर से पैर तक लौह-वर्म्म से ढके थे, पर धवलवंश का चिह्न ऊपर दिखाई देता था। उसे देखते ही बंधुगुप्त कॉप उठे। उन्होंने धीरे से पूछा "जान पड़ता है यही यशोधवल है"। शकसेन ने कहा "हाँ"। यशोधवल के पीछे दो और वर्मावृत अक्वारोही थे जिन्हें वंधु-गुप्त और शक्रसेन न पहचान सके। ताल के किनारे पहुँचने पर उनमें से एक का शिरस्नाण हट गया। पेड़ की आड़ से वंधुगुप्त और शक़सेन ने भय और विस्मय के साथ देखा कि वह श्रेष्टिपुत्र वसुमित्र था। क्रमशः पाँच पाँच सवारों की अनेक पंक्तियाँ निकल गईं। वसुमित्र ने घोड़े को थोड़ा रोक टोप पहना और फिर वेग से घोड़ा छोड़ता हुआ वह सेनादल में जा मिला। पेड़ों की झुरमुट में वैठे ही बैठे वंधुराप्त वोले 'वज्रा-चार्य्य ! अब क्या उपाय हो ?"

शक़़ - तुम तो इसी समय वंगदेश की ओर चल दो। पाट-लिपुत्र में रहना अब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं।

बंधु०—तुम क्या करोगे ? शक़०—मैं यहीं नगर में रहूँगा। वंधु०—तो फिर मैं भी यहीं मरूँगा। शक०--क्यों ?

बंधु - मैं अकेला अब कहीं नहीं जा सकता।

शक्रसेन ने वधुगुष्त के मुँह की ओर देखा। वह एक बारगी पीला पड़ गया था। उन्होंने यह निष्ट्यय करके कि अब इसे समझाना बुझाना व्यर्थ है कहा "तो फिर चलो, इसी समय चल दें।" दोनों ताल वन से निकलकर गंगा के किनारे किनारे चले।

सबेरे ही से संघाराम के ऑगन मैं वैठे महास्थविर वुद्धघोष गुप्तचरों से संवाद सुन रहे थे। गुप्तचर सब के सब बौद्ध भिक्खु थे। एक आचार्य्य महास्थविर के सामने खड़े होकर उन सबका परिचय दे रहे थे और महास्थविर चुपचाप ध्यान छगाए सब बातें सुनते जाते थे। एक गुप्तचर कह रहा था 'उस दिन सध्याह में सम्राट् गंगा किनारे घाट पर वैठे थे, इसी बीच मे यशोघवलदेव ने आकर राज्यकार्य्य का सारा भार अपने ऊपर लेने की इच्छा प्रकट की। मैं एक पेड की आड मे छिपा सब बातें सुनता रहा'। गुप्तचर इसके आगे कुछ और कहा ही चाहता था कि संघाराम के तोरण पर से एक भिक्खु घवराया हुआ आया और कहने छगा "प्रभो। बहुत से अक्वारोही वेग से संघाराम की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं।" सुनते ही महास्थविर ने कहा "स वाराम का फाटक तुरंत वद " करो।" भिक्खु आज्ञा पाकर तुरंत फाटक पर छौट गया। महास्थविर उठकर फाटक की ओर चले। कपोतिक संघाराम

एक प्राचीन गढ़ी के तुल्य था। लोग कहते थे कि वह महाराज अज्ञोक का बनवाया हुआ था। नीचे से ऊपर तक वह पत्थर का बना था। उसके चारों ओर वहुत ही दृढ़ पत्थर का ऊँचा परकोटा था। इस बृहत् संघाराम के भीतर पाँच सहस्र से ऊपर भिक्खु सुख से रह सकते थे और उस समय भी एक हजार से अधिक भिक्खु उसमें निवास करते थे। संघाराम के चारों ओर चार फाटक (तोरण) थे जो सदा ख़ुले रहते थे। विप्नुव के समय कई वार नागरिकों ने संघाराम को तोड़ा था इससे लोहे के असंख्य कीलों से जड़े हुए भारी भारी किवाड़ तोरणों पर लगा दिए गए थे। जब तक कोई भारी आशंका नहीं होती थी महास्थविर किवाड़ों को वंद करने की आज्ञा नहीं देते थे, क्योंकि नगरवासी बराबर सघाराम मे इर्शन के लिए आते जाते रहते थे। महास्थविर ने फाटक पर जाकर देखा कि असंख्य सशस्त्र अश्वारोही संघाराम को चारों ओर से घेरे हुए हैं । तोरण के सामने खड़े तीन वर्म्मधारी पुरुष उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। एक अश्वारोही उनके घोड़ों को थामे कुछ दूर पर खड़ा है।

तोरण के ऊपर चढ़कर महास्थिवर ने उन तीनों वर्म्मधारो पुरुषों को संबोधन करके कहा "तुम छोग कौन हो ? किस छिए देवता का अपमान कर रहे हो ? किसकी आज्ञा से इतने अधिक अस्त्रधारी अश्वारोही छेकर शांतिसेवी निरीह भिक्सुओं के आश्रम को आ घेरा है ?" वर्म्मधारी पुरुपों में से एक

ने उनकी ओर अच्छी तरह देखा और कहा ''तुम कौन हो ।' महास्थविर ने उत्तर दिया। "भगवान् बुद्ध के आदेश से मैं इस संघाराम का प्रधान हूँ, मेरा नाम बुद्धघोष है"। वर्माह पुरुप हॅसकर बोला ''अच्छा, तब तो आप मुझे पहचान सकते हैं। मेरा नाम यशोधवल है। मैं रोहिताश्वगढ़ का हूँ। मैं इस साम्राज्य का महानायक हूँ । इस समय भपने पुत्रघातक की खोज मे यहाँ आया हूँ। फाटक खोछने की भाइ। दीजिए । हम लोग संघाराम में तरघाती बंधुगुप्त को हूँहेंगे"। कोठे के ऊपर रहने पर भी यशोधवलदेव का नाम सुनते ही महास्थविर डर के मारे दहल गए, पर अपने को सँभालकर धीरे धीरे बोले "महानायक। पाटलिपुत्र मे ऐसा कौन होगा जिसने यशोधवल की विमल की त्ति न सुनी हो ? आप भ्रम में पड़कर ही इस कपोतिक सघाराम में हत्यारे का पता लगाने आए हैं। संघाराम संसारत्यागी निरीह भिक्खुओं का आश्रम है। यहाँ कमी नरघाती पिशाच को ठिकाना मिल सकता है ? पुत्रहंता कह्कर आपने जिनका नाम छिया है वे उत्तराप्य के बौद्ध-संघ के एक स्थविर हैं। आर्घ्यावर्त्त में वधुगुप्त का नाम कौन नहीं जानता ? भला, ऐसे बोधिसत्त्वपाद ऋपिकल्प पुरुष कभी नरघाती हो सकते हैं ? आप कहते क्या हैं ?"

यशोधवल-महास्थविर । आप मेरे इन पके वालीं पर विश्वास कीजिए । विना विशेष प्रमाण पाए यशोधवल देवस्थान में आकर उत्पात करने का साहस कभी नहीं कर सकता। विधुगुप्त यदि संघाराम में कहीं छिपा हो तो आप तुरंत उसे हम छोगों के हाथ में दीजिए, हमछोग उसे सम्राट् के सामने छे जायंगे।

बुद्धघोष—संघस्थिवर बंधुगुप्त ने आज इस संघाराम में पैर ही नहीं रखा । आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। यदि उन्हींकी खोज में आप आए हों, और कोई बात न हो, तो जाकर कहीं और देखिए।

यशो०—बंधुगुष्त यदि संघाराम मे नहीं है तो आपने काटक क्यों वंद कराए?

वुद्ध०-अस्त्रघारी अश्वारोहियों के भय से।

यशो०—हम लोग सम्राट् की आज्ञा से बंधुगुप्त का पता जगाने के लिए संघाराम 'में आए हैं। हम लोगों को भीतर जाने देने में आपको कुछ आपित है ?

बुद्ध०-रत्ती भर भी नहीं।

यशो०—तो फिर द्वार खोलने की आज्ञा दीजिए।

महास्थिवर की आज्ञा से द्वार खोल दिया गया । पाँच सौ मवार लेकर यशोधवलदेव, युवराज शशांक और हरिगुप्त ने गंघ के भीतर प्रवेश किया, शेष पाँच सौ सवार संघाराम को रिरे रहे। एक एक कोना ढूंढ़ने पर भी जब बंधुगुप्त न मिला ब हताश होकर यशोधवलदेव प्रासाद को लौट गए।

उस समय गंगा की बीच घारा में एक छोटी सी नाव

#### [ 200 ]

वड़े वेग से पूरव की ओर जा रही थी। उसमें वैठे वैठे जकसेर वधुगुष्त से कह रहे थे "भाई । न जाने किस जन्म का पुणे उदय हुआ कि आज रक्षा हुई"।

# दूसरा खंड

## पहला परिच्छेद

## स्कंदगुप्त का गीत

पूर्वीक्त घटना हुए तीन वर्ष हो गए। इन तीन वर्षों के बीच मगध राज्य और पाटलिपुत्र में अनेक परिवर्त्तन हुए हैं। श्राचीन नगरी की शोभा मानो फिर छौट आई है। नगरशकार का पूर्ण संस्कार हो गया है, पुराने प्रासाद का जीर्णोद्धार हो गया है, राज्यकार्ट्य सुत्र्यवस्थित रूप से चल रहा है, मगध साम्राज्य में फिर से नई शक्ति सी आ गई है, सीमा पर के सब दुर्ग सुदृढ़ और सुरक्षित हैं, साम्राज्य दारिद्रग्रस्त होने से जो सेना पहले विशृंखल हो थी वह अब पूर्ण सुशिक्षित और सुसिज्जित हो गई है, उसे अब वेतन के लिए या अन्न के लिए गौलिमको का घर नहीं घेरना पड़ता। घोर नींद मे सोए हुए मगधवासी अब जाग गए हैं। उनके मन में अब आशा के अंकुर दिखाई पडने लगे हैं। जान पड़ता है चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का समय फिर आया चाहता है, फिर पाटलिपुत्र के नागरिकों को जयध्वनि गांधार के तुषारधवल गिरिश्टंगों के बीच सुनाई देगी, फिर मगध का गरुड़ध्वज वक्षु अ के तट पर दिखाई देगा,

<sup>🕸</sup> आक्सस नदी या सर दरिया जो मध्य एशिया में है ।

फिर केरल देश तक के शत्रुओं की स्त्रियाँ अकाल वैधन्य वे सताप से कोसेंगी। इस कायापलट के प्रत्यक्ष कारण हैं युवराज शशांक और परोक्ष कारण हैं वृद्ध महानायक यशोधवलदेव।

यशोधवल फिर लौटकर रोहिताश्वगढ़ नहीं गए। वे तब से अपनी पौत्री को लेकर बराबर प्रासाद ही मे रहते हैं। सम्राट् महासेनगुप्त अब बहुत बृद्ध हो गए हैं, किंतु अब तक वे दिन में एक वार संध्या के समय सभामंडप मे भा जाते हैं। सभा का सारा कार्य्य युवराज शशाक और महानायक यशोधवलदेव करते हैं। शशांक के संगी साथी अब ऊँचे ऊँचे पदों पर हैं। नरसिंहदत्त इस समय प्रधान सेनानायकों मे हैं। माधववम्मा नौसेना के अध्यक्ष हुए हैं और अनंतवम्मा युवराज के शरीररक्षी हैं। युवराज किशोरावस्था पारकर अब युवावस्था को प्राप्त हुए हैं। कैशोर की चपलता अब उनमे नहीं है, अब युवराज धीर, शांत और चिताशील हैं।

यशोधवलदेव के तीनों प्रस्ताव तो कार्य्य रूप मे परिणत हो चुके—दुर्ग सुदृढ़ हो गए, सेना सुशिक्षित हो गई और राजस्वसमह की व्यवस्था हो गई। अब वंगदेश पर अधिकार करने का आयोजन हो रहा है। किस प्रकार उक्त तीनों वातों की व्यवस्था हुई इसे वहुत दिनों तक राजकर्मचारी भी न समझ सके। वृद्ध महानायक ने अपने और युवराज के हस्ताक्षर से एक सूचनापत्र राज्य के सब धनिकों, श्रेष्ठियों और ,भूरवामियों के पास भेजकर उन्हें साम्राज्य की सहायता के लिए उत्साहित किया। साम्राज्य की रक्षा से अपनी रक्षा समझ सब ने प्रसन्न चित्त से साम्राज्य को ऋण दिया। इस प्रकार बहुत सा धन एकत्र हो गया। उसी धन से उक्त तीन प्रस्ताव कार्य्य रूप में परिणत हुए। एक बड़ी सेना खड़ी करके यशोधवल ने चरणाद्रि-गढ़ पर फिर से अधिकार किया। मंडला और गौड़ पर साम्राज्य की सेना ने अधिकार स्थापित किया। सरयू नदी से लेकर करतोया नदी तक के विस्तृत प्रदेश के सामंत सिर झुकाकर राज-कर भेजने लगे। सब सीमाएँ सुरक्षित हो गई थीं। इससे तीन ही वर्ष में यशोधवलदेव ने सारा ऋण चुका दिया। बड़े बड़े नदों से धिरा हुआ बंगदेश अब तक अधीन नहीं हुआ था। बौद्धाचाय्यों की कुमंत्रणा में पड़कर वंगदेशवासियों ने यशोधवलदेव के भेजे हुए संदेशों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। पूर्व में कामरूप के राजा और पश्चिम में स्थाण्वीश्वर के राजा चिकत नेत्रों से प्राचीन साम्राज्य में फिर से इस नई शक्ति के संचार को देख रहे थे। उन्हींके संकेत से उद्धत वंगवासी राजस्व देना बंद किए हुए थे। इसीसे यशोधवलदेव वंगदेश पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे।

संध्या के पहले गंगा किनारे घाट की सीड़ी पर बैठे यशोधवलदेव अनेक बातों की चिंता कर रहे थे, कुछ दूर पर बाद्ध के बीच चित्रा और लितिका घूम रही थीं। शशांक नीचे की सीड़ो पर खड़े गंगा के जल पर पड़ती हुई डूबते सूर्य्य को लाल और मुनहरी किरनों की छटा देख रहे थे। घाट पर दो गृद्ध वेंठे थे-एक तो टह था, दूसरा यदुभट्ट। यशोधवल कहने लगे "सट्ट ! बहुत दिनों से तुम्हारा गीत नहीं सुना । युवावस्था मे युद्धयात्रा के समय तुम्हारा मांगलिक गीत सुनकर प्रासाद से प्रस्थान करता था। अब तक मेरे कार्नो मे तुम्हारा वह मधुर स्वर गूॅज रहा है। भट्ट! आज पचास वर्ष पर एक बार फिर गीत सु नाओ"। वृद्ध भट्ट का चमड़ा झूळ गया था, दॉत गिर गए थे और बाल सन हो गए थे। वह ऑखों में ऑसू भरकर वोला "प्रभो ! भट्टचारणों का अब वह दिन नहीं रहा । साम्राज्य मे अव तो भट्टचारण कहीं ढूँढ़े नहीं मिलते। नागरिक अब मगल गीत भूल गए। अब तो कवि लोग विधुवद्नी नायिकाओं के चचल नयनों का वर्णन करके उनका मनोरजन करते हैं। अव युद्ध के गीत उन्हें नहीं अच्छे छगते। जब मेरे गाने के दिन थे तव तो मैं गाने ही नहीं पाता था। अब वे दिन चले गए, न तो शरीर मे अब वह वल रहा, न अब वह गला है। अब मैं क्या गाऊँ ?"

यशो०—भट्ट! में भी तो अपनी युवावस्था कभी का खो चुका हूँ। तरण कंठ अब मुझे अच्छा न छगेगा। मैं भी अपने जीवन के अस्ताचछ के निकट आ चुका हूँ। अहा! यौवन की रमृति क्या मधुर होती हैं? युवावस्था के गीत एक बार फिर् गाओ। गटा अब वैसा नहीं है तो क्या हुआ ? अमरकीर्ति तो अमर ही है, जब तक रमृति रहेगी तब तक अमर रहेगी। यदु०--प्रभु, क्या गाऊँ ?

वृद्ध गुनगुनाने लगा। लझ के कानों से अब सुनाई नहीं पड़ता था, वह भट्ट के पास सरक आया। सीढ़ी के नीचे से कुमार ने पूछा "यदु दादा! कौन सा गीत गा रहे हो?"

यशो०—शशांक ! यहाँ आओ । भट्ट स्कंद्गुप्त के गीत गावेंगे ।

युवराज इतना सुनते ही सीढ़ियों पर छंवे छंवे डग रखते हुए भट्ट के पास आ बैठे। बृद्ध भट्ट बहुत देर तक गुनगुनाता रहा, फिर उसने गाना आरम्भ किया। पहले तो गीत का स्वर अस्फुट रहा, फिर धीमा चलता रहा, देखते देखते घी पाकर उठी हुई लपट के समान वह एकवारगी गगनस्पर्श करने लगा।

"नागर वीरों! आलस्य छोड़ो, हूण फिर आते हैं। गांधार की पर्वत-माला भेदकर हूणवाहिनी आर्थ्यावर्त्त में फिर घुस आई है। नागर वीरों! व्यसन छोड़ो, वर्म्म धारण करो, हूण फिर आते हैं। अब स्कंदगुप्त नहीं हैं, कुमार सदृश पराक्रमी कुमारगुप्त के कुमार अब नहीं हैं जो तुम्हारी रक्षा करेंगे"।

"दूर गंगाजमुना के संगम पर प्रतिष्ठान दुर्ग में सम्राट् ने तुम्हारे छिए अपना शरीर त्याग किया। जिन्होंने वितस्ता के तट पर, शतद्रु के पार, मथुरा के रक्तवर्ण दुर्ग कोट पर जिह्मावर्त्त के भीषण युद्ध क्षेत्र में साम्राज्य का मान, ब्राह्मण और देवता का मान, आर्य्यावर्त्त का मान रखा था, अब वे भी नहीं हैं। स्कद्गुप्त की सेना भी रूँ और कायर नहीं थी, कृतप्त और विश्वासघातिनी नहीं थी जो छौटकर चछी आती। उनके सहचर प्रभु के पास प्राण रहते तब तक जमें रहे, अपने रक्त से काछिंदी की काछी धारा उन्होंने छाछ कर दी, वे घर छौटकर नहीं आए। प्रतिष्ठान के भीषण दुर्ग के सामने उन्होंने तोरमाण को रोका था। वे स्कंद्गुप्त के चिर सहचर थे, इस जीवन में अत तक साथ देकर परलोक में भी उन्होंने साथ दिया। हूण आते हैं, नागर वीरो। उठो, कटिबंध कसो, हूण आ रहे हैं।"

"वृद्ध सम्राट् तरुणी के रूप पर मुन्ध होकर जब अपना मंगल, राज्य का मंगल और प्रजा का मगल भूल रहेथे उस समय आर्य्यावर्त्त की रक्षा किसने की ? ब्राह्मणों और श्रमणों, क्षियों और वच्चो, मठों और मिद्रों, नगरों और खेतों को किसने वचाया था, जानते हो ? वाल की भीत उठाकर किसने महा-समुद्र की वढ़ती हुई गित को रोका था ? नागर वीरो ! जानते हा ? कुमार सदृश पराक्रमी स्कद्गुप्त ने । नागर वीरो उठो, आलस्य छोड़ो, हूण आ रहे हैं ।

"हूण आ रहे हैं, आत्मरक्षा के लिए कटिवद्ध हो, नहीं तो हूणों की प्रवल धारा में देश द्वव जायगा, स्त्री, वालक और वृद्ध किसीकी रक्षा न होगी। घर का झगड़ा छोड़ो, देवता और त्राह्मण की रक्षा करो। घर के झगड़े से ही साम्राज्य की यह दशा हुई है। कुमारगुप्त यदि सचेत रहते तो साम्राज्य का ध्वंस न होता। वितस्ता के तट पर यदि सेना रहती तो हूण हार मानकर कुरुवर्ष छौट जाते। कटिवंध कसो, अपना कल्याण सोचो, हूण आ रहे हैं।

"जिन्होंने शतदु के किनारे केवल दस सहस्र सेना लेकर सौ सहस्र को रोका था, उनका नाम था स्कंद्गुप्त। जिन्होंने केवल एक सहस्र सेना लेकर शौरसेन दुर्ग में लाखों को शिथिल कर दिया था, उनका नाम स्कंद्गुप्त था। कोशल में जिसकी पाँच सहस्र सेना का मार्ग हूणराज न रोक सके उनका नाम स्कंद्गुप्त था। नागर वीरो! उठो, अपने नामो को चिरस्मरणीय करो, कोष से खड़ खींचो, हूण आ रहे हैं"।

'आँख उठाकर देखों, सूर्यं को छिपानेवाले मेघ छॅटे दिखाई पड़ते हैं। वृद्ध सम्राट् अरोर छोड़ चुके हैं। अब जिन गोविंदगुप्त और स्कंदगुप्त ने खड़ा धारण किया है उनके हाथ निर्वल नहीं हैं। राजश्री फिर लौटती दिखाई देती है। हूण धारा रुकी जान पड़ती है, ब्रह्मावर्त्त में गंगा की स्वेत-सेंकतराशि के बीच हूणसेना की स्वेत अस्थिराशि इसका आभास दे रही है, गोपाचल के नीचे नासिकाविहीन हूणों की मुंडमाला इसका आभास दे रही है। उत्तरापथ में अब शांति स्थापित हो गई है, हूण देश से बाहर कर दिए गए हैं, स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठे हैं। हूण फिर आ रहे हैं, उत्तरकुर की विस्तृत मरुभूमि हूणधारां में मन्न हो गई है, गांधार की पर्वत-माला अब उस धारा को नहीं रोक सकती। हूण फिर

आ रहे हैं, कोई भय नहीं, स्कंद्गुप्त ने फिर खड़ उठाया है उनका नाम सुनकर हूण कॉप रहे हैं। पर स्कद्गुप्त रहकर ही क्य करेंगे ? उत्तरापथ में विश्वासघात है, आर्घ्यावर्त्त में कृतव्रता है। हूण फिर आ रहे हैं। नागर वीरो ! अपनी रक्षा के लिए उठो, देवों और बाह्यणों, खियों और बाह्यों, मठों और मिद्रों, नगरों और खेतों की रक्षा करो"।

'विश्वासघात ही के कारण आर्यावर्त्त का बहुत दिनों से नाश होता आ रहा है। ऑख उठाकर देखो, साम्राज्य का सर्वनाश हो गया, भीरु और कायर पुरगुप्त सिंहासन पर जा वेठा है। हूणो ने प्रतिष्ठान दुर्ग घेर छिया है, सम्राट् सेनासहित दुर्ग के भीतर घिर गए हैं, इस इतने बड़े आर्ट्यावर्त में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी सहायता के लिए जाय, अग्नि की छपट आकाश मे उठ रही है, हूणों ने सौराष्ट्र, आनर्त्त, मालव, मत्त्य और मध्यदेश में आग लगा दी है। छोटे से मगध देश का राजसिंहासन पाकर ही पुरुगुप्त संतुष्ट बैठा है। समुद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य तिनके के समान बाढ़ में डूब गया। प्रतिष्टान दुर्ग के भीतर दस सहस्र सेना है, पर दो दिन से अविक के छिए पीने का जल नहीं है। युद्ध सम्राट् जल लाने के लिए आप निकल खड़े हुए हैं। क्वेत वाल् की भूमि रक्त से रॅग गई है। हुणसेना ने उनपर आक्रमण किया है, अब रक्षा नहीं है। एक भारी वार्ण सम्राट्की दहनी ऑख मे आकर लगा है। साम्राज्य की

सेना स्वामी को रक्षा के लिए लीट पड़ी है; पर जिन्होंने वितस्ता और शतद्रु के तट पर, शौरसेन, ब्रह्मावर्त्त और आर्य्यावर्त्त में मान रखा था, वे अब लीटने के लिए नहीं हैं"।

बुड्टे का गला भ्र आया, ऑसुओं से उसकी छाती भीग गई। उसके पास बैठा बैठा बृद्ध लह भी चुपचाप आँसू गिरा रहा था। यशोधवल के नेत्र भी गीले थे। सीढ़ी के नीचे चित्रा और लतिका पड़ी रो रही थीं। गीत बद हुआ। आधे दंड तक किसी के सुँह से कोई बात न निकली। पूर्व की ओर अँधेरा छाता जाता था। देखते देखते चारों दिशाएँ अंधकारमय हो चर्छी। यशोधवल ने क़मार की ओर दृष्टि फेरी, देखा तो उनका मुखमंडल पीला पड़ गया है, दोनो ऑखें **डवडवाई हुई हैं। वे स्थिर दृष्टि से अंधकार की ओर देख** रहे हैं। यशोधवलदेव ने पुकारा ''पुत्र,—शशांक!"। कोई उत्तर नहीं। लह घवराकर उठा। उसने कुमार के कंघे पर हाथ रखकर पुकारा "कुमार !" जैसे कोई नींद से जाग पड़े उसी मकार चौंककर वे बोले ''क्या ?'' यशोधवलदेव ने पूछा ''पुत्र ! क्या सोच रहे हो ?"

शशांक—स्कंद्गुप्त की वात! आप जिस दिन पाटलिपुत्र आए थे—

यशो०- उस दिन क्या हुआ था ?

शशांक—भैंने तो सोचा था कि किसी से न कहूँगा। उस दिन एक व्यक्ति ने मुझे स्कंदगुप्त की बात सुनाई थी। यशो०—वह कौन था १ शशांक—शक्सेन ।

छह--यह कैसा सर्वनाश ! उसने तुम्हें कैसे देख पाया ?

शशांक—तुम उस दिन कहीं चले गए थे। मैंने तुम्हें जब कहीं न देखा तब माधव और चित्रा के साथ बाल् में जाकर खेलने लगा। ठीक है न चित्रा?

चित्रा उठकर सीढ़ी के ऊपर आ बैठी थी। उसने सिर हिला-कर कहा "हॉ"। यशोधवलदेव ने पूछा "शकसेन ने तुमसे क्या कहा था?"

शशांक—उसकी सब बातों का तो मुझे स्मरण नहीं है, केवल उसका यही कहना अबतक नहीं भूला है कि शशांक, तुम कभी सुखी न रहोगे। तुम जिस पर विश्वास करोगे वही विश्वासघात करेगा। तुम बिना किसी संगी साथी के अकेले विदेश में मरोगे।

यशो०—पुत्र । वज्राचार्य्य शकसेन बौद्धसंघ का एक प्रधान नेता और साम्राज्य का घोर शत्रु है। तुम कभी उसकी बात का विश्वास न करना और न कभी उसके पास जाना।

लह-प्रभो ! पर वजाचार्य ज्योतिष की विद्या में पारदर्शी प्रसिद्ध है।

यशो०—छह ! स्वार्थ के छिए वौद्ध जो न करें सो थोड़ा है।

देसते देखते घोर अंधकार चारो ओर छा गया।

द्रीपक्र हाथ में लिए एक परिचारक ने आकर कहा "युवराज! महाराजाधिराज आपको स्मरण कर रहे हैं"। सब लोग घाट पर से उठकर प्रासाद के भीतर गए।

# दूसरा परिच्छेद

### जलविहार

चारों ओर नदियों से घिरे हुए वंगदेश पर चढ़ाई करने के लिए अश्वारोही या पदातिक सेना की अपेक्षा नौसेना अधिक आवश्यक है, यशोधवलदेव इस वात को जानते थे। उन्होंने जलसेना खड़ी करने का भार अपने ऊपर लिया। मगध देश में ऐसी निद्या बहुत कम थीं जिनमें सब ऋतुओं में नावें चल सकती हों, इससे मगध देश के नाविकों को छेकर पूर्व की ओर चढ़ाई करने में सफलता की कम आशा थी। यह सोच कर यशोधवलदेव ने गौड़ देश से माझी वुलवाकर नौसेना खड़ी की। गौड़ देश के काले और नाटे नाटे माझियों की नाव चलाने में फ़ुरती देख पाटलिपुत्र के नागरिक दंग रह जाते थे। प्रति दिन सूर्य्योदय से लेकर सूर्य्यास्त तक नई नई नौसेना गंगा की धारा में नाव चलाने और युद्ध करने का अभ्यास करती थी। मगध-वासी नागरिक तीर पर खड़े होकर

चनकी अद्भुत कीड़ा और शिक्षा देखते थे। शशांक, यशोधवल-देव, अनंतवम्मी, नरसिंहगुप्त और लल्ल तीसरे पहर नौसेना की शिक्षा में योग देते थे। कभी कभी सम्राट् भी रनिवास की ख़ियों को साथ छेकर नौका पर भ्रमण करने निकलते थे । क्रमार भी कभी कभी अपने संगी साथियों के साथ चित्रा, लितका और गंगा को लेकर चॉदनी रात में जलविहार करने जाते थे। उस समय नाव पर तरुण कोमल कंठ के साथ मधुर संगीत ध्वनि सुनाई देती थी। कुमार की वालसंगिनी भी अब तरुणावस्था में पैर रख चुकी थी। महादेवी अव उन्हें बिना किसी सहचरी के अकेले नहीं जाने देती थीं। प्रायः तरला उनके साथ रहती थी। इन कई वर्षी के वीच तरहा प्रासाद के अंत पुर में सब को अत्यंत प्रिय हो गई थी। घर के काम काज मे चतुर, आलस्यशून्य, हॅसमुख तरुणी तरुहा दासियों में प्रधान हो गई थी। बसुमित्र को छुड़ाने के पीछे यशोधवल ने उसे अपने सेठ के घर न जाने दिया। तब से बरावर वह प्रासाद ही मे बनी हुई है। श्रेष्ठिपुत्र वसुमित्र, सघाराम से छूटने पर वरावर तन मन से यशोधवलदेव की सेवा में ही रहते हैं। इस समय वे नौसेना के एक प्रधान मध्यक्ष है। यजोघवल के आदेशानुसार जल विहार के समय कुमार वसुमित्र को सदा साथ रखते थे।

वर्षा के अंत मे गगा वढ़कर करारों से जा छगी है। नार्वों का वेड़ा तैयार हो चुका है। नौसेना सुशिक्षित हो चुकी है। हेमंत लगते ही वंगदेश पर चढ़ाई होगी। सामान्य सैनिक से लेकर यशोधवल तक उत्सुक होकर जाड़े का आसरा देख रहे थे। वर्षा काल में तो सारा वंगदेश जल में डूवकर महासमुद्र हो जाता था, शरद ऋतु में जल के हट जाने पर सारी भूमि कीचड़ और दलदल से ढकी रहती थी। इससे हेमंत के पहले युद्ध के लिए उस ओर की यात्रा नहीं हो सकती थी। वंगदेश की इसी चढ़ाई पर ही साम्राज्य का भविष्य बहुत कुछ निर्भर था। यही सोचकर यशोधवलदेव बहुत उत्सुक होते हुए भी उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

शरत के प्रारंभ में शुक्ष पक्ष की चाँदनी रात में कुमार शशांक अपने संगी साथियों सिंहत जल विहार के लिए निकले हैं। नरसिंहदत्त, अनंतवर्मा, माधवगुप्त, चित्रा, लिका और गंगा के साथ कुमार एक नौका पर चंद्रातप (चंद्वा) के नीचे बैठे हैं। चंद्रातप के वाहर तरला, लह और वसुमित्र बैठे हैं। सेंकड़ों गौड़ माझी एक स्वर से गीत गाते हुए नावें छोड़ रहें हैं। उज्वल निखरी हुई चॉदनी चारों ओर छिटककर आभा सी डाल रही है। गंगा की विस्तृत धारा के हिलोरों के वीच चंद्रमा की उज्वल निर्मल किरने पड़कर झलझला रही हैं। कुमार की नाव धारा में पड़कर तीर की तरह सन सन वढ़ती चली जाती थी। चित्रा का मुँह उदास था, वह प्रसन्न नहीं थी। सव लोग मिलकर उसे प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं,

पर कुछ फल नहीं हो रहा है। चित्रा ने सुन पाया था कि युद्ध में जाने से मनुष्य मारना पड़ता है।

कुमार भी जायंगे, इसकी चिंता में वह दिन दिन सूखती जाती थी, पर पीछे यह सुनकर कि वे शीघ्र छौट आवेंगे उसका जी कुछ ठिकाने भा गया था। पर आज न जाने किसने उससे कह दिया कि युद्ध में सहस्रों मनुष्य मारे जाते हैं, रक्त से धरती छाछ हो जाती है। जो युद्धयात्रा में जाता है वह छौटने की भागा छोड़कर जाता है। यही बात सुनकर वह रोती रोती कुमार के पैरों के नीचे छोट पड़ी और कहने छगी, मैं तुम्हें युद्ध में न जाने दूँगी। तहणावस्था छगने पर भी चित्रा अभी वालिका ही थी। उसकी वाल्यावस्था का भोछापन और चपछता जरा भी नहीं दूर हुई थी। उसकी इस बात पर सव छोग हम रहे थे, इसीसे वह रूठकर मुँह फुछाए बैठी थी।

कुछ काल तक इस प्रकार चुप रहकर वह एक बारगी पृछ उठी "तुम लोग क्यों युद्ध करने जाओगे ?" अनंतवम्मी अवस्था में छोटे होने पर भी गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया "देश जीतने"।

चित्रा—देश जीतकर क्या होगा ?

शशाक-देश जीतने से राज बढ़ेगा, राजकोष मे धन आवेगा।

चित्रा-मनुष्य भी तो मरेंगे ? गशांक-दो तीन सौ मरेंगे। चित्रा—जो छोग मरेंगे उन्हें पीड़ा न होगी ? शशांक—होगी।

चित्रा-तब फिर उन लोगों को क्यों मारोगे ?

शशांक—वे सम्राट्की प्रजा होकर उनकी आज्ञा नहीं मानते इसी लिए वे मारे जायंगे।

चित्रा—क्या ऐसे मनुष्य नहीं हैं जो सम्राट्की प्रजा नहीं हैं ?

शशांक—हैं क्यों नहीं, बहुत से हैं।

चित्रा—तो उन्हें भी समझ छो कि सम्राट् की प्रजा नहीं हैं।

शशांक—यह नहीं हो सकता। चित्रा! विद्रोही प्रजा का शासन करना राजधर्म है। विद्रोह का दमन न करने से राजाका मान नहीं रह जाता। आर्ध्य यशोधवलदेव कहते हैं कि आत्म-सम्मानहीन राजशक्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती।

चित्रा अब और आगे न चल सकी, मुँह लटकाए बैठी रही। उसे देख नरसिंह बोल उठे "अच्छा होता, इन्हीं लोगों के हाथ में राज्य का भार सींप दिया जाता। हम लोग झंझट से बचते"। सब लोग हॅस पड़े, पर चित्रा ने कुछ ध्यान न दिया। वह गहरी चिंता में हूबी हुई थी। वह सोच रही थी कि जिसे इतना बड़ा राज्य है वह राज्य और बढ़ाना क्यों चाहता है ? राज्य लेने में प्रिंद इतने मनुष्यों को मारना पड़ता है तो राज्य लेने की आवश्यकता ही क्या है ? इतनी नरहत्या, इतना रक्तपात करके नया

राज्य लेने की आवश्यकता क्या है, यह बात चित्रा की समझ् में न आई।

अकस्मात् न जाने कौन सी वात सोचकर वह एक बारगी चिहा उठी। कुमार ने घबराकर पूछा 'क्या हुआ ?" चित्रा की दोनों ऑखें डबडवाई हुई थीं। रुघे हुए कंठ से वह बोठ उठी ''तुम जिन छोगों को मारोंगे वे भी तुम छोगों को मारेंगे ?"

शशाक—मारेंगेही।

चित्रा—तुम्हारी ओर के छोग भी मरेंगे ?

शंशांक — न जाने कितने लोग मरेंगे, कोई ठिकाना है। शत्रु के अस्त्रशस्त्रों की चोट से न जाने कितने सैनिक लॅगड़े ख्ले हो जायंगे।

चित्रा-तो फिर तुम लोग क्यों जाते हो १

शशांक—क्यों जाते हैं, यह वतलाना बडा कितन है। सना तन से ऐसी प्रथा मनुष्य समाज में चली आ रही है, यही समझ कर जायंगे। सैंकड़ों मारे जायंगे, हजारों लंगड़े लूले होंगे, पीड़ा से तडपेंगे, न जाने कितने लोग अनाथ हो जायंगे, इनना सब होने पर भी हम लोग जायंगे।

छितका अब तक चुपचाप बैठी थी। वह बोछ उठी "कुमार। तुम छोग जिन्हें मारने जाओगे वे छोग भी तुम्हें मारेंगे। क्या तुम छोगों को भी वे मार सकेंगे ?"

शशांक—सुयोग पावेंगे तो अवश्य मारेंगे, क्या छोड़ देंगे ? लितका और कुछ न बोली। चित्रा का रोने का रंग ढंग दिखाई पड़ा। छुमार की बात सुन लितका की गोद में मुँह लिपा कर चित्रा सिसकने लगी। छुमार और नरसिंह उसे शांत करने लगे। इस बातचीत में जल बिहार का सारा प्रमोद भूल गया, मृत्यु के प्रसंग ने सारा आनंद किरिकरा कर दिया। बहुत देरतक यों ही चुपचाप रहकर छुमार ने माझियों को नगर लौट चलने की आज्ञा दी। नाव लौट पड़ी।

धार में पड़कर नाव बहुत दूर निकल आई थी, चढ़ाव पर प्रासाद तक आने में उसे बहुत विलंब लगा। चित्रा के प्रश्न पर कुमार के मन में एक नया भाव उठ रहा था। इसके पहले उनके मन में और कभी मृत्यु का ध्यान नहीं आया था। युद्ध में मृत्यु की भी संभावना है, यह बात अब तक किसी ने उनके सामने नहीं कही थी। कुमार सोचते थे कि युद्ध में जय और पराजय दोनों संभव है, यह बात तो आर्थ्य यशोधवलदेव कई बार कह चुके हैं; पर जय और पराजय के साथ मृत्यु की संभावना भी छगी हुई है, यह उन्होंने कभी नहीं कहा। मरने पर तो सब बातों का अंत हो जाता है। जीवन की जितनी आशाएँ हैं उन सबकी जीवन के साथ ही इति श्री हो जाती है। जो लोग युद्ध में जायंगे, हो सकता है कि उनमें से अधिकतर लोग लौटकर न आवें, उनके आत्मीय और घर के प्राणी उन्हें फिर न देखे। युद्ध क्षेत्र में न जाने कितने असहाय अवस्था में प्राण छोड़ेंगे, बहुतों को एक घूंट जल भी मरते समय न मिलेगा।

सभव है मुझे भी मरना पड़े। मैं भी घायल होकर गिरूं और सेनादल मुझे छोड़कर चल दे। मैं तड़पता पड़ा रहूं और विजयोल्लास में उन्मत्त सहस्रों अश्वारोहियों के घोड़ों की टापों से टकराकर मेरी देह खंड खंड हो जाय, कोई मुझे उठाने के लिए न आवे। फिर तो यह सुंदर पाटलिपुत्र नगर सब दिन के लिए छूट जायगा, बाल्यकाल के क्रीड़ास्थल, बधु वांधव, इष्ट मित्र देखने को न मिलेंगे। मृत्यु—कितनी भया-वनी है। कुमार की दोनों ऑखों में जल आ गया, पर किसी ने देखा नहीं।

एक पहर रात वीते नाव पाटिलपुत्र पहुँची। गंगा द्वार पर पहुँचते पहुँचते दो ढंड और बीत गए। गंगाद्वार के चारों ओर वहुत सी नावें लगी थीं। ये सब नावें वगदेश की चढ़ाई के लिए ही वनी थीं। नावों के जमघट से थोड़ी दूर पर एक नाव लगर डाले खड़ी थी। उसपर से एक प्रतीहार ने पुकार कर पूछा "किसकी नाव है ?" वसुमित्र ने चिल्लाकर उत्तर दिया—"साम्रा- ज्य की नौका है"।

प्रतिहार—नाव पर युवराज हैं ?

वसुमित्र - हाँ।

प्रतीहार—युवराज से निवेदन करो कि स्वयं महाराजाधिराज और महानायक यशोधवछदेव उन्हें कई वार पृछ चुके।

युवराज अब तक चिंता में ही डूचे हुए थे। वे सोच रहे। थे कि यदि कहीं युद्ध में में मारा गया तो बृद्ध पिता की क्या दशा होगी ? साम्राज्य की क्या दशा होगी ? जिन्होंने मेरे ही भरोसे पर इस बुढ़ापे में राजकार्य का जंजाल अपने ऊपर ओढ़ा है, उन पितृतुल्य यशोधवलदेव का क्या होगा ? और भी लोग हैं—माता हैं, वे भी मुझे देखकर ही जीती हैं। चित्रा है—

वसुमित्र धीरे से आकर कुमार के सामने खड़ा हो गया, पर उन्हें चिंता में देख कोई वात न कह सका। अनंतवस्मा ने पूछा "क्यो सेठ! प्रतिहार ने क्या कहा है ?"

वसुमित्र—कहा है कि सम्राट् और महानायक कुमार को पूछ रहे हैं।

कुमार मानों सोते से जाग पड़े । उन्होंने पूछा "क्या हुआ ?"

वसुमित्र—प्रभो ! गंगाद्वार के प्रतिहार ने कहा है कि स्वयं महाराजाधिराज और महानायक यशोधवलदेव कुमार को कई वार पृष्ठ चुके।

अव नाव गंगाद्वार के घाट की सीढ़ियों पर आ लगी। कुमार नाव पर से उतरे। नरसिंहदृत्त बोले ''चित्रा रोते रोते सो गई है"। पीछे से माधववर्मा बोल उठे ''छतिका भी सो गई है"। इसी बीच में लक्ष कहने लगा ''कुमार! महाराजा-धिराज बुला रहे हैं। आप चलें, हम लोग पीछे से आते हैं"।

कुमार धीरे धीरे प्रासाद के भीतर गए।

## तीसरा परिच्छेद

#### दुःसंवाद

नए प्रासाद के भीतर एक सुसि ति भवन में सम्राट् महासेनगुप्त, महानायक यशोधवळदेव, महामंत्री ह्रषीकेश शर्मा, प्रधान विचारपित नारायण शर्मा, महाबळाध्यक्ष हरिगुप्त, महानायक रामगुप्त प्रभृति प्रधान राजपुरुष बैठे हैं। सब उदास और चिंतामग्न हैं। महाप्रतिहार विनयसेन चुपचाप भवन के द्वार पर खड़े हैं। वे भी उदास हैं। कुछ दूर पर दंड-धर और प्रतिहार चुपचाप खड़े हैं। अत.पुर से रह रहकर थोड़ा थोड़ा रोने का शब्द भी आता है। कुमार गगाद्वार से एक दंड धर के साथ अत.पुर में आए। दुख्यिता से वे सन्न हो गए थे, रोने का शब्द सुनकर वे और भी दहळ उठे। दंडधर से उन्होंने पूछा "सव छोग रोते क्यों हैं? क्या हुआ, कुछ कह सकते हो?" दंडधर वोळा "प्रभो! मैं कुछ भी नहीं जानता"।

उन्हें दूर ही से देख विनयसेन भीतर जाकर बोले "महा-राजाधिराज! युवराज आ रहे हैं"। सम्राट् हाथ पर सिर रखे रखे ही वोले "भोतर बुलाओ"। विनयसेन बाहर निकल-कर कुमार को लिए फिर भीतर आए। कुमार पिता के चरणों में प्रणाम करके खड़े रहे। सम्राट् के मुँह से कोई शब्द नहीं निकला। यह देख हृषीकेश शम्मी बोले "महाराजाधिराज! युवराज आए हैं"। सम्राट् फिर भी चुप। कुमार उनकी उदासी और मौन का कुछ कारण न समझ भौचक खड़े रहे। अत में यशोधवछदेव ने सम्राट् को संवोधन करके कहा "महाराजा-धिराज ! युवराज शशांक बहुत देर से खड़े हैं, उन्हें बैठने की आज्ञा हो"। सम्राट् सिर नीचा किए ही वोले "पुत्र! वैठ जाओ। हम लोगों का सर्वनाश हो गया। स्थाण्वीश्वर में तुम्हारी बूआ का परलोकवास हो गया"। समाचार सुनकर युवराज सिर नीचा करके वैठ रहे। बहुत विलंब के उपरांत यशोधवलदेव बोले "महाराजाधिराज! अब शोक में समय खोना व्यर्थ है। पाटलिपुत्र से थानेश्वर कई दिनों का मार्ग है, पर थानेश्वर की सेना चरणाद्रिगढ़ के पास ही है। प्रभाकर-वर्द्धन यदि साम्राज्य पर आक्रमण करना चाहें तो वहुत सहज में कर सकते हैं। महाराजाधिराज ! अब शोक परित्याग कीजिए, साम्राज्य की रक्षा का उपाय कीजिए"। सम्राट् ने कहा "यशोधवल ! साम्राज्य की रक्षा का तो मुझे कोई उपाय नहीं सूझता । थानेश्वर के साथ युद्ध करने में तो पराजय निरुचय है। वाइक और वृद्ध कभी छड़कर विजयी हो सकते हैं ?"

् यशो०—उपाय न सूझने पर भी कोई उपाय करना ही होगा। जो अपनी रक्षा का उपाय नहीं करता वह आत्मघाती है।

#### [ २२४ ]

सम्राट्—महादेवी की मृत्यु के पहले मैं ही क्यों न मर गया अपनी ऑखों से साम्राज्य का ध्वस तो न देखता।

रामगुप्त-प्रभो । विलाप करने का कुछ फल नहीं । इस समय जहाँ तक शीघ्र हो सके, चरणाद्रिदुर्ग में सेना भेजनी चाहिए ।

यशो०—रामगुप्त! सेना के दिन मे चरणाद्रिदुर्ग पहुँचेगी १ राम०—अश्वारोही सेना तो तीन दिन में पहुँच सकती है, किंतु पदातिक सेना दस दिन से कम में नहीं पहुँच सकती।

सम्राट्—चरणाद्रिगढ़ कितनी सेना भेजना चाहते हो ?

यशो०-कम से कम दस सहस्र, पाँच सहस्र पदातिक, और पाँच सहस्र अश्वारोही।

सम्राट्—चरणाद्रिगढ़ गंगा के तट पर है, गढ़ की रक्षा के लिए कुछ नौसेना भी चाहिए।

यशो०—वगदेश की चढ़ाई के लिए जो नौसेना इकटी की गई है, उसका कुछ अञ भेज देने से कोई विशेष हानि न होगी।

सम्राट्-शिविर में कितनो सेना होगी ?

हिरगुप्त-पंद्रह सहस्र अश्वारोही, पचीस सहस्र पदातिक और पाँच सहस्र नौसेना।

सम्राट्—नई नावें कितनी होंगी ?

हिरगुप्त-पाँच सौ से कुछ कम। इनमें से दो सौ के माँ सी तो मगधदेश के ही हैं।

, सम्राट्—वंगदेश में अश्वारोही सेना ले जाना तो व्यर्थ होगा, अतः चरणाद्रिदुर्ग पर दश सहस्र अश्वारोही भेज देने से इधर कोई हानि न होगी। पर नौसेना अधिक नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि वंगदेश में नौसेना ही लड़ेगी।

यशो०—प्रभो ! कम से कम दो सहस्र अश्वारोही वगदेश में भी रहने चाहिएँ, क्योंकि कामरूप के राजा क्या करेंगे, नहीं कहा जा सकता।

सम्राट्—तो ठीक है। आठ सहस्र अश्वारोही, पाँच सहस्र पदातिक और दो सौ नावें इसी समय चरणादिगढ़ भेज दी जायें। मगध के मॉझियों को वंगयुद्ध में लेजाना व्यर्थ ही होगा। अच्छा, चरणादिगढ़ सेना लेकर जायगा कौन ?

यशो०—हरिगुप्त और रामगुप्त को छोड़ और तीसरा कौन जा सकता है ? पर दो में से किसी एक का पाटि पुत्र में रहना भी आवश्यक है ।

सम्राट्-अच्छा तो हरिगुप्त को ही भेजो।

हरिगुप्त—महाराजाधिराज की आज्ञा सिर माथों पर है। पर मैं इस बात का बहुत आसरा लगाए था कि एक वार फिर यशोधवलदेव के अधीन युद्धयात्रा करूँगा।

यशो०—हरिगुप्त । तुम्हारी यह आशा थोड़े ही दिनों में पूरी होगी ।

हिर० — किस प्रकार, प्रभी ! यशो० — अभी कई युद्धयात्राऍ होगी। १५ सम्राट्—हरिगुप्त! यशोधवल ठीक कहते हैं। वहुत् शीघ्र इतनी अधिक चढ़ाइयाँ करनी पड़ेंगी कि उपयुक्त सेना पति ढूँढ़े न मिलेंगे।

वृद्ध हृषीकेश शम्मी अव तक चुपचाप वैठे थे। बुढ़ापे के कारण उन्हें अब बहुत कम सुनाई पड़ता था। जो जो वातें हुई, अधिकांश उन्होंने नहीं सुनीं। वे वैठे वैठे वोल उठे ''यशो-धवल ! तुम लोगों ने क्या स्थिर किया, मुझे बताया नहीं"। यशोधवलदेव ने उनके कान के पास मुँह ले जाकर विलाकर कहा "महाराज ने स्थिर किया है कि आठ सहस्र अश्वारोही, पॉच सहस्र पदातिक और दो सौ नावें छेकर हरिगुप्त इसी समय चरणाद्रिगढ़ की ओर प्रस्थान करें और रामगुप्त नगर की रक्षा के लिए रहें। वंग की चढ़ाई में दो सहस्र अश्वारोही भी जायॅगे, क्योंकि कामरूप के राजा क्या भाव धारण करेंगे, नहीं कहा जा सकता"। वृद्ध ने कई बार सिर हिलाकर कहा "बहुत ठीक, बहुत ठीक ! पर स्थाण्वीश्वर जाने के संबध में क्या व्यवस्था की गई ?"

सम्राट्—हरिगुप्त चरणाद्रिगढ़ जाते ही हैं, जो व्यवस्था उचित समझेंगे, करेंगे।

हृपी०—प्रभो ! वृद्ध की वाचालता क्षमा की जाय । स्थाण्वीश्वर की सेना के आक्रमण से देश की रक्षा करने के अतिरिक्त एक कर्त्तव्य और भी है। स्थाण्वीश्वरराज आपके भांजे हैं, उन्होंने आपकी भगिनी की मृत्यु का संवाद दृत द्वारा भेजा है। यद्यपि दूत के पाटिलपुत्र पहुँचने के पहले ही श्राद्ध आदि कृत्य हो चुके होंगे, पर सम्राट्-वंश के किसी व्यक्ति का इस समय वहाँ जाना परम आवश्यक है।

- प्रधान सचिव का यह प्रस्ताव सुनं यशोधवलदेव, नारायण शम्मी और रामगुप्त आदि राज पुरुष धन्य धन्य कहने लगे। सम्राट् बोले "अमाल! आपका प्रस्ताव बहुतं ही उचित है, पर स्थाण्वीश्वर किसको भेजूँ। यदि कोई दूर का संबंधी या आत्मीय भेजा जायगा तो प्रभाकरवर्द्धन अपना अपमान समझेंगे"।

हृषी०—िकसी संबंधी को भेजना किसी प्रकार ठीक नहीं; ऐसा करने से तुरंत झगड़ा खड़ा हो जायगा। युवराज शशांक से प्रभाकरवर्द्धन मन ही मन बुरा मानते हैं, इसलिए उन्हें भेजना-तों बुद्धिमानी का काम नहीं। कुमार माधवगुप्त ही भेजे जा संकंते हैं, और कोई उपाय मैं नहीं देखता।

सम्राट्-माधव तो अभी निरा बच्चा है।

यशो०—महाराजाधिराजं! ऐसे स्थान पर वच्चे को भेजना ही ठीकं हैं क्योंकि इससे किसी प्रकार के विवाद आदि की उतनी संभावना नहीं रहती।

सम्राट्—तो फिर माधव का जाना ही ठीक है, पर उनके साथ जायगा कौन ?

पशों - कुमार माधवगुप्त के सोथ किसी बड़े चतुर मनुष्य को भेजना चाहिए। नारायण शम्मी यदि जाते तो बहुत ही अच्छा होता, पर— नारायणः —यदि महाराजाधिराज की आज्ञा हो तो इस {
वृद्धावस्था मे भी मैं शास्त्र छोड़कर अभी शस्त्र धारण करने को ।
प्रस्तुत हूँ, स्थाण्वीश्वर जाना तो कोई बड़ी वात नहीं है।

सम्राट्—बहुत श्रच्छी वात है। अच्छा तो महाधर्माधिकार ही कुमार के साथ जायंगे।

ह्योकेश शम्मा सब बातें नहीं सुन सके थे। वे पूछने लगे "यशोधवल, क्या स्थिर किया ?"

यजो० — कुमार माधवगुप्त ही स्थाण्वीश्वर जायंगे। महा-धर्माधिकार नारायण शर्मा उनके साथ जायंगे।

ह्यी०—साधु । साधु । किंतु यशोधवलदेव, एक बात तो बताओ । हरिगुप्त तो चरणाद्रि जायॅगे, नारायण स्थाण्वीश्वर जाते हैं, रामगुप्त नगर की रक्षा के लिए रहते हैं, मैं वृद्ध हूँ, किसी काम का ही नहीं हूँ । तुम युद्ध में किसे लेकर जाओंगे ?

यशो०—प्रभो। सेनापित का क्या अभाव है ? नरिसंह, माधव, युवराज शशांक यहाँ तक ि अनंतवम्मी भी अब युद्ध-विद्या में पूर्ण शिक्षित हो चुके हैं। बगदेश की चढ़ाई में ये ही लोग हमारी पृष्ठरक्षा करेंगे। यहि साम्राज्य की रक्षा होगी, यि वंगदेश पर अधिकार होगा, तो इन्हीं लोगों के द्वारा। हम लोग अब वृद्ध हुए, कर्मक्षेत्र से अब हम लोगों के छुट्टी लेने का समय है। यि आगे का सब कार्य्य इन लोगों के हाथ में देकर हम लोग छुट्टी पा जाय तो इससे बढ़कर भगवान की छुपा क्या होगी ?

हृपी०—साधु ! यशोधवल, साधु ! आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यह साधु उद्देश्य सफल हो !

यशो०—महाराजाधिराज! अव विलंब करने का काम नहीं। आज रात को ही सेना सहित हरिगुप्त को प्रस्थान करना होगा।

सम्राट्—अच्छी बात है। हरिगुप्त ! प्रस्तुत हो जाओ और आज रात को ही सेना सिंहत नगर परित्याग करो।

हिराप्त प्रणाम करके विदा हुए। सम्राट् ने विनयसेन को युठाकर कहा "तुम इसी समय शिविर में जाओ। अंग और तीरभुक्ति की अश्वारोही सेना को आज रात को ही हिराप्त के साथ चरणाद्रिगढ़ जाना होगा। आठ सहस्र अश्वारोही और पाँच सहस्र पदातिक दो पहर रात बीते ही प्रस्थान करेंगे, शेष सेना नगर में ही रहेगी। तुम जाकर सेनानायकों को तैयार होने के छिए कहो"। विनयसेन अभिवादन करके चले गए। सम्राट् ने फिर कहा "रामगुप्त! जिन दो सौ नावों पर मगध के माझी हैं वे हिरगुप्त के साथ चरणाद्रि जायंगे, उन्हें तैयार होने के छिए कहो"। रामगुप्त प्रणाम करके गए।

रात का तीसरा पहर बीता चाहता है, यह देख हषिकेश शम्मी और नारायण शम्मी सम्नाट् से बिदा होकर अपने अपने घर गए। यशोधवलदेव और कुमार शशांक भी वाहर निकल आए। यशोधवलदेव ने कहा ''पुत्र मैं शिविर में जा रहा हूँ। तुम भी सेना की यात्रा देखने चलोगे ?" युवराज ने कहा "आर्था! मैं बहुत थका हुआ हूँ"। यशोधवलदेव उन्हें विश्रामा करने के लिए कहकर चले गए। उनके आँखों की ओट होते ही चित्रा दौड़ी दौडी आई और कुमार के गले लगकर कहने लगी "कुमार! तो फिर क्या तुम युद्ध मे न जाओगे ?" कुमार ने चिकित होकर पूछा "क्यों ?"

चित्रा-हरिगुप्त न जा रहे हैं।

🕡 शशाक—तुमने कैसे सुना १

्र. चित्रा—मैं कोठरी के उधर कोने में छिपी छिपी सब सुन 'रही थी।

े शशाक—चित्रा ! तुम अभी सोई नहीं ?

चित्रा—मुझे नोंद नहीं आती। तुम भी युद्ध में जाओगे, यह सुनकर मेरा जी न जाने कैसा करता है।

शशांक—में युद्ध में जाऊँगा, यह बात तो तुम बहुत दिनों से सुनती आती हो ।

चित्रा—युद्ध में मनुष्य मारे जाते हैं; यह तो तुमने कभी कहा नहीं था।

मत्रणा-सभा में आकर कुमार को मृत्यु की वात भूल ही गई थी। चित्रा की वात से फिर उन्हें दुर्श्चिता ने आ घेरा। वे चित्रा की वात का कोई उत्तर न देकर सोच विचार में डूब गए। उन्हें चुप देखकर चित्रा ने पुकारा—"कुमार।"

गगाक-क्या है चित्रा ?

चित्रा—कहो कि मैं युद्ध में न जाऊँगा।
शशांक—पिता जी की बात भछा कैसे टाछ सकता हूँ ?
चित्रा—तुम्हारे पिता क्या तुम्हें जान बूझकर मरने देंगे ?
शशांक—वे जान बूझकर मुझे कैसे मरने देंगे ?
चित्रा—तो फिर ?

शशांक—तो फिर क्या ?

चित्रा—तो फिर तुम्हें मरना न होगा ?

कुमार हॅम पड़े और बोले 'मरना भी क्या किसीके हाथ में रहता है"?

चित्रा ने कुछ सुना नहीं, वह बार बार कहने लगी "अच्छा, कहो कि मैं न मरूँगा"। कुमार ने हॅसते हॅसते कहा "अच्छा, लो न मरूँगा"।

चित्रा — यह नहीं, तुम मेरी शपथ खाकर कहो। शशांक — अच्छा तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं, चित्रा! कि मैं वंगदेश के इस युद्ध में न मह्त्गा।

चित्रा—कहो कि छौटकर आऊँगा। शशांक—कहाँ ?

चित्रा—मेरे पास, और कहाँ ? नहीं, नहीं, इस पाटिलपुत्र नगर में।

शशांक —तुम्हारे सिर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि वंग-'देश के युद्ध से मैं छौटकर तुम्हारे पास पाटि छपुत्र नगर में '

#### [ २३२ ]

चित्रा ने अपने मन की बात होने पर कुमार के गले पर से हाथ हटा लिया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े महादेवी के शयनागार को ओर गए।

## चौथा पश्चिछेद

### संवाद्-मेरणा

दो पहर रात बीत गई है। नगर के तोरणों पर दूसरे पहर का वाजा वज रहा है। राजधानी में विलक्कल सन्नाटा है। एक पतली गली में एक छोटी सी दूकान पर तेल का एक दीया जल रहा है। दूकान पर वैठी सहुवानी पान चबा रही है और एक पुरुप के साथ धीरे धीरे बात चीत भी करती जाती है। पुरुप कह रहा है 'अब मैं यहाँ और अधिक न रहूँगा, देश को जाऊँगा। वहुत दिन हो गए, अब और विलंब करूँगा तो प्रमु रुष्ट होंगे"। रमणी रूठने का भाव बनाकर कह रही है 'पुरुप जाति ऐसी हो होती है। यदि देश का ऐसा ही प्रेम था तो परदेश में आए क्यों ? मुझसे इतनी बातचीत क्यों वढाई ?"

पुरुप—मिल्लका! तुम रूठ गई। मैं क्या तुम्हारा विरह बहुत दिनो तक सह सकूँगा? कभी नहीं। एक वरम के भीतर ही छोट आऊँगा।

[ २३३ ] र्मणी—तुम्हारी बात का कोई ठिकाना नहीं। पुरुप—में तुम्हारे सिर की सीगंघ खाकर कहता हूं कि आाठी जरद पूर्णिमा तक आ जाऊँगा । इसमे रत्ती भर भी रमणी उसकी बात को अनसुनी करके दूसरी ओर मुँह फेरे वैठी थी। पुरुष काठ के एक पाटे पर वैठा था। मान छूर झूठ न समझना। होता न देखवह आसन पर से उठा और रमणो की ओर वहा। इतनेमें गठी में किसीके चठने का शब्द सुनाई पड़ा। पुरुष सहसकर अपनेआसन पर आ वैठा । रमणी भी अपना मुंह पुरुष की ओर फेरकर चैठी। एक सैनिक ने दूकान पर आकर रमणी सं कहा "महिका ! मेरे यहाँ वुम्हारा जो कुछ निकलता हो उसे चुकाने आया हूं। तुम्हारी दूकान अब तक खुळी हुई है। मैं तो समझता था कि तुम दूकान वद करके सोई होगी, मुझे बहुत पुकारना पड़ेगा "। रमणो ने हॅमते हॅसते कहा 'हेखना मिल्लिका को एक बारगी भूल न जाना, कभी कभी स्मरण करना । उधार चुकाने की इतनी जल्दी सैनिक—मुझे रात को ही नगर छोड़कर जाना होगा। सेना-क्या थी, सबेरे आकर चुकाते"। पति आकर हम छोगों को तैयार होने के छिए कह गए हैं। डो पहर रात गए ही जाने की बातचीत थी, पर कई कारणों से विलंब हो गया। अब तीन पहर रात बीतने पर प्रस्थान होगा। र्मणी—खड़े ही रहोंगे ? थोड़ा वैठ न जाओ।

सैनिक — वैठने का समय नहीं है, अभी और कई दूकानों पर जाना है।

रमणी—तव फिर यहाँ आने का क्या प्रयोजन था? जव छौटकर आते तब उधार चुकाते।

सैनिक — न, न मिलका, रूठो मत, मैं आज वहुत हड़वड़ी में हूँ, वैठ नहीं सकता। तुम्हारा कितना निकलता है, वतलाओ।

रमणी—अरे, कितना क्या ? सब मिलाकर पंद्रह सोलह द्रम्मक होगा।

सैनिक ने अपने टेंट से एक स्वर्णमुद्रा निकालकर फेंक दी। रमणा ने उसे दीपक के उजाले के पास ले जाकर देखा और चिकत होकर बोली "अरे, यह तो दीनार† है। नया दीनार। तुम कहाँ से पा गए ?"

सैनिक—िकसी वात की चिंता न करो, जाली नहीं है, राजकोप से मिला है। यात्रा की आज्ञा के साथ ही तीन मास का वेतन सब को मिल गया है।

रमणी—कहाँ जाना होगा ?

सैनिक—यह नहीं बता सकता, बताने का निषेध है। रमणी अपना मुँह फेरे हुए सैनिक के आगे चार द्रम्म फेंककर बोली "अच्छा तो जाओ"। सैनिक ने कहा "जाऊँ कैसे ? तुम तो रूठी जाती हो"।

<sup>🛚</sup> द्रम्म प्राचीन काल का चाटी का सिक्षा है ।

<sup>🕆</sup> टीनार स्वर्णसुद्रा, जिसका सूत्य १५ से २० द्रम्म तक होता था।

त्रमणी—मेरे रूठने से तुम्हारा क्या बनता विगड़ता है। जेब तुम इतना तक नहीं बता सकते कि कहाँ जाते हो तब मेरे रूठने की तुम्हें क्या चिंता ?

सैनिक—मुझपर इतना कोप न करो। स्थान बताने का बहुत कड़ा निपेध है, पर तुमसे तो किसी बात का छिपाव नहीं है, तुम्हारे कान में कहे जाता हूँ।

सैनिक ने रमणी के कान के पास मुँह छे जाकर कुछ कहा। गास बैठे हुए पुरुष ने कुछ भी न सुना। अंत में रमणी ने जाओ' कहकर सैनिक को दुकेल दिया। वह रुपए उठाकर इसता हँसता चला गया। पुरुष चुपचाप अपने आसन पर मैठा रहा। जब सैनिक चला गया तब रमणी फिर पहले की तरह मुँह फेरकर बैठी। पुरुष यह देख हँसकर बोला 'हैं! फिर वही बात"।

स्त्री चुप रही। पुरुष फिर उठकर स्त्री के पास पहुँचा और उसका माथा छूकर शपथ खाने छगा। वह प्रसन्न होकर इसकी ओर मुँह करके बैठी। सहुवानी पाठको की पूर्व परिचिता वही परचूनवाछी है जिसके यहाँ यज्ञवम्मी के पुत्र अनंतवम्मीने आश्रय छिया था। महादेवी जिस समय प्रासाद में विचार करने बैठी थी तब महाप्रतीहार विनयसेन इसीको पकड़ छाए थे। रमणी का मानमंजन हो चुकने पर दोनो वार्त्ताछाप में प्रवृत्त हुए। पुरुष ने ढंग से इस सैनिक की बातचीत चलाकर उसका परिचय जान छिया;

कितु वह सैनिक कहाँ जायगा, इस विषय में कुछ न पूछा। सैनिक के चले जाने के प्राय दो दंड पीछे वह पुरुष भी अपने आसन से उठा। रमणी ने पूछा "अब तुम कहाँ चले ?"

पुरुप—दक्षिण तोरण के पास मैं अपने एक मित्र के घर एक वहुमूल्य वस्तु भूछ आया हूँ। यदि इसी समय जाकर पता न छगाऊँगा तो फिर न मिलेगी।

रमणी—अब इतनी रात को जाना ठीक नहीं।
पुरुप—क्यों?
रमणी—मार्ग मे चोर डाक्ट्र मिलेंगे।
पुरुप—मेरे पास अस्त्र है।
रमणी—बहुत सावधान होकर जाना। रात को छोटोंगे न?
पुरुप—अवश्य छोटूँगा।

दूकान से उठकर वह पुरुष एक पतली गली से होता हुआ राजपथ पर आ निकला और दक्षिण की ओर जल्दी जल्दी चलने लगा। कुछ दूर चलने पर जब उसने अच्छी तरह समझ लिया कि कोई पीछे पीछे नहीं आ रहा है, तब वह पिंचम की ओर मुडा। कई पतली अधेरी गिल्यों से होता हुआ वह पिरचम तोरण पर पहुँचा। उसने देखा कि फाटक अभी खुला है, मार्ग के किनारे बहुत से दीपक जल रहे हैं और अञ्बारोही सेना के दल पर दल तोरण से होकर नगर के बाहर निकल रहे हैं। उसने यह भी देखा कि प्रतीहार लोग भी भिन्ने नाह नहीं जाते हुने। तीयण के हुनर अर बहुत से तागरिक सेता की यात्रा देख गरे हैं। उस पुरुष ते भीड़ में चे एक व्यक्ति से पृष्टा ''आर्ट, कार समाते हो कि शे को र्ख्यं जा रहे हैं" ? उसने कहा "त, यह कार्ट वहीं जानता"। वह भी भीड़ में मिलकर सेना की जाजा हेम्बने लगा। अञ्चा गेहिंग का एक टल निकल गया, उसके पीछे गई सेनानागर भी भीरे जाते दिखाई पड़े। उनमें से एक तनगुपक ते पास के एक पुराने सेनानायक से पृष्ठा तत्त्र गाय नरणादि हुए में सेता भेजने की क्या आवश्यकता है, कुछ समास भे नहीं आता"। वह प्रवीण सेनानायक कृष्ठ हं सक्तर नोला होंग महते हैं कि बाठकों के सामने कोई गुप्त नात नहीं कहती चाहिए। इतनी ही होर में सेनापित की आजा जूल वह पुरुष अंबरे में तोरण के एक कोने में हिला हुआ ग्रह जात मुत रहा था। सेनानायका के निकल जाने पर दूसरा दल आया। उसके आते ही वह व्यक्ति अंधेरा करेडे हुए तीन पहर रात जाते जाते वह पुरुष कपोतिक संवाराम के तीरण के भीतर घुसा। पहर बीतने पर तगर के तोरणों पर से वाजे की ध्वित सुनाई देते छगी। संवाराम के भीतर के पूर्व की ओर जाने लगा। विहारों अमें भी पूजा के शंख और घंटे की ध्वित हो रही थी। मचाराम में दल के दल भिक्ख और उपासिकाएँ एकत्र हो रही क्ष विहार = बोह्र मंहिर।

थीं। उस पुरुष को एक भिक्खु ने पहचाना और पूछा "क्यूँ नयसेन! इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो ?" उसने कोई उत्तर न देकर पूछा 'महाम्थविर कहाँ हैं ?" भिक्खु ने धीरे से कहा ''वज्रतारा के मन्दिर मे"। वह पुरुष उसे छोड़कर भीड़ में भिल गया।

संघाराम के वीचो बीच वुद्धदेव का बड़ा मंदिर था। उसके दक्खिन लोकनाथ का मिद्रिया। लोकनाथ विहार के ईशान कोण पर वज्रतारा का मंदिर था। मदिर के भीतर अप्रधात के एक अष्टद्छ पद्म के उत्पर देवी की एक धातुप्रतिमा थी। कमल के प्रत्येक दल पर धूपघटा, वज्रघटा आदि देवियो की मूर्त्ति थीं। वड़ी धूमधाम से इन नवों देवियों की पूज हो रही थो। एक भिक्खु धूपतारा की आरती कर रहा था। मदिर के एक कोने में कुशासन पर वैठे महास्थविर बुद्धघोष पूजन की विधि वोल रहे थे। मंदिर के द्वार पर उपासन उपासिकाओं की भीड़ खड़ी थी। वह पुरुष द्वार पर मार्ग न पाकर झॉकी के पास गया। वहाँ से उसने देखा कि महा स्थविर खिड़की के पास ही वैठे हैं। उस पुरुष ने झॉकक देखा कि पूजन में ज्वेत पुष्प ही चढ़ रहे हैं, केवल दो चा लाल देवी-फूल (रक्त जवा) इधर उधर दिखाई पडते हैं। वह खिड भी पर से हटकर फिर मिद्र के द्वार पर आया और उसने एक भक्त से एक देवीफूछ लिया। खिड़की के पास फिर जाक उसने फूल महास्थविर के ऊपर फेंका। महास्थविर ग्रंथ पर पढ़कर पूजन की विधि बोल रहे थे। पोथी पर लाल फूल पड़ते देख उन्होंने सिर उठाकर देखा। खिड़की पर एक मनुष्य खड़ा देख उन्होंने फूल फिर खिड़की की ओर फेंका। इसके पीछे एक भिक्खु को बुलाकर वे बोले "पाठ में कुछ व्याघात पड़ गया, तुम बैठकर पाठ करो"। वह भिक्खु आसन पर आ जमा और महास्थिवर मंदिर के बाहर निकले। महास्थिवर को उठते देख वह व्यक्ति खिड़की के पास से हट गया और भीड़ में जा मिला।

महास्थिविर को बाहर आते देख उपासक उपासिकाओं ने मार्ग छोड़ दिया। वे किसी ओर न देख धीरे धीरे चले। भीड़ में से निकल उस पुरुप ने महास्थिविर को प्रणाम किया। वे आशीर्वाद देकर फिर चलने लगे। इसी बीच उस पुरुप ने उनके कान में न जाने क्या कहा। उन्होंने कहा "तितल्ले की कोठरी में चलो"। वह पुरुप फिर भीड़ में मिल गया। महास्थ-विर संघाराम के भीतर गए।

संघाराम के तीसरे तले की एक कोठरी में महास्थिवर बुद्धघोष आसन पर बैठे हैं। कोठरी का द्वार बंद है। भीतर घृत का एक दीपक जल रहा है। देखने से तो जान पड़ता है कि महास्थिवर जप कर रहे हैं, पर सच पूछिए तो वे उत्सुक होकर उस पुरुष का आसरा देख रहे हैं। आधी घड़ी पीछे कोठरी का किवाड़ किसीने खटखटाया। महास्थिवर ने उठकर किवाड़ खोले, वह पुरुष भीतर आया। सहास्थिवर ने साव- धानी से किवाड़ फिर भिड़ाकर उससे पूछा "नयसेन! इतनी रात को क्यों आए ? कोई नया समाचार है ?"

नय०—विशेष समाचार न होता तो इतनी रात को कप्ट न देता। अभी बहुत सी अश्वारोही सेना पश्चिम तोरण से होकर चरणाद्रि गई है।

महा०-कितने आइवारोही रहे होंगे ?

नय०—मैं अच्छी तरह देख न सका, पर पाँच सहस्र से ऊपर जान पड़ते थे।

महा०-सेनापति कौन था ?

नय०-इसका पता तो नहीं लगा सका।

महा०-सवाद कहाँ भेजना चाहिए ?

नय०-कान्यकुञ्ज या प्रतिष्ठानपुर ।

महा०-अच्छी बात है।

नय०-पर सवाद भेजना सहज नहीं है, क्योंकि इस समय नगर से कोई वाहर नहीं निकलने पाता।

महा०—तव तो चिंता की वात है। अच्छा तुम वैठो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ।

महास्थिविर के सामने एक वेदी के ऊपर एक घटा रखा था। उसे उठाकर उन्होंने दो बार बजाया । क्षण भर भी नहीं हुआ था कि बाहर से किसीने किबाड खटखटाया। नयमेन ने उठकर किबाड़ खोला। एक बृद्ध भिक्खु ने कोठरीं में आकर बृद्ध को प्रणाम किया। महास्थिविर बोले "जाकर

देखों तो मृगदाव के ,आचार्य्य बुद्धश्री चले गए कि अभी हैं"। भिक्खु प्रणाम करके वाहर गया और फिर थोड़ी देर में लौटकर बोला " आचार्य्य बुद्धश्री अभी संवाराम में ही हैं"। महास्थिवर ने उन्हें बुला लाने के लिए कहा।

भिक्खु के कोठरी से बाहर चले जाने पर महास्थविर ने नयसेन से कहा "चरणाद्रिगढ़ क्यों जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता"।

नय०—मैंने तो संयोग से एक सैनिक के मुँह से यह बात सुनी। सुनते ही मैं पश्चिम तोरण की ओर दौड़ा। वहाँ जाकर देखा कि सचमुच बहुत से अश्वारोही जा रहे हैं। वहीं से मैं सीघे आपके पास संवाद देने आ रहा हूं।

महा०—जबसे यशोधवल आए हैं तब से इघर कोई संवाद मुझे नहीं मिल रहा है। नगर में, शिविर में, राजमवन में हमारे सैकड़ों गुप्तचर हैं, पर उनमें से एक भी कोई संवाद लेकर मेरे पास नहीं आया। सम्राट् क्ष के पास भी मैंने एक निवेदन भेजा है कि संघ के कार्य्य में बड़ी बाघा पड़ रही है, उसका भी कुछ फल नहीं। बात यह है कि महादेवी अभी जीवित हैं।

महास्थिविर की बात पूरी भी न हो पाई थी कि पूर्वोक्त भिक्खु एक और बुहुं और दुवले पतले भिक्खु को साथ लिए कोठरी में आया। साथ आए हुए भिक्खु ने महास्थिविर को प्रणाम किया। उन्होंने कहा "आचार्य्य! तुम्हें एक विशेप कार्य्य से

<sup>#</sup> यानेकर के प्रभाकर वर्द्धन ।

इसी समय वाहर जाना होगा। एक संवाद है जिसे प्रतिष्ठानपुर या कान्यकुटज पहुँचाना होगा। आज रात को बहुत से अश्वारोही चरणादि की ओर गए हैं, यह बात स्थाण्वीश्वर के किसी सेनाना-यक के कान मे डाळनी होगी। प्रतीहार आज रात को किसीको नगर के वाहर नहीं जाने देते हैं, पर सवाद छेकर आज रात को ही जाना चाहिए। तुम किसी युक्तिसे रात ही को प्रस्थान कर सकते हो ?"

आचार्य्य—मैं चेष्टा करके देखता हूँ।

महा०-किस मार्ग से जाओगे ?

आचार्य्य—स्थल मार्ग से जाना तो संभव नहीं, नदी के भार्ग से निकलने का प्रयत्न करूँगा।

महा०—बहुत ठीक। नयसेन! तुम गंगातट तक आचार्य्य को पहुँचा आओ।

आचार्य्य वुद्धश्री और नयसेन महास्थविर को प्रणाम करके कोठरी से वाहर निकले।

## पाँचवाँ पारिच्छेद

#### सखी-संवाद

एक पहर दिन चढ़ चुका है। शरद ऋतु की ध्रप अभी उतनी प्रचंड नहीं हुई है। पाटलिपुत्र के राजपथ पर ओहार से ढकी एक पालकी वेग से पूर्व की ओर जा रही है। नगर के जिस भाग में सेठ और महाजन बसते थे वहाँ की सड़क चहत पतली थी। राजभवन की पालकी और आगे पीछे दंडधर देखकर नागरिक सम्मान दिखाते हुए किनारे हट जाते थे। फिर भी कभी कभी पालकी को एक जाना पड़ता था क्योंकि रथ, छकड़े और घोड़े आते जाते मिछ जाते थे। बीच बीच में पालकी के भीतर बैठी हुई स्त्री कहारों को मार्ग भी बताती जाती थी। इस प्रकार कुछ दूर चलने पर स्त्री की आज्ञा से पालकी रखी गई। पालकी के भीतर से घृंघट डाले एक स्त्री वाहर निकली। उसे देख दो दंडधर पास आ खड़े हुए। उनमें से एक बोळा "आप उतर क्यों पड़ीं? महाप्रतीहार ने तो आज्ञा दी थी कि सेठ के अंतःपुर के द्वार तक पालकी लेजाना"।

स्त्री—इसका कुछ विचार न करो और न यह बात महाप्रतीहार से कहने की है। मैं सेठ के घर पालकी पर बैठ कर न जाऊँगी। एक बार जिसकी मैं दासी रह चुकी हूँ अब राजभवन में दासी हो जाने के कारण उसके यहाँ राजरानी वनकर पालकी पर तो मुझ से जाते नहीं बनेगा। पालकी और कहार यहीं रहें, हाँ, तुम में से कोई दो आदमी मेरे साथ चले चलें।

इतना कहकर वह स्त्री भागे वढ़ी। कुछ दूर जाकर यह एक अट्टालिका के भीतर घुसी, और दोनों दडधरों को द्वार पर ठहरने के छिए कहती गई। घर के आँगन मे एक दासी हाथ में झाडू लिए खड़ी थी। वह स्त्री को भीतर आते देख पास आकर पूछने छगी "बहू जी! कहाँ से आ रही हो ?" स्त्री ने इंसकर घूंघट इटा दिया और कहा "अरे वाह, बसंतू की मां! इतने ही दिनों में मनुष्य मनुष्य को भूछ जाता है? इस घर में कितने दिन एक साथ रही, तीन ही बरस में ऐसी भूछ गई मानो कभी की जान पहचान ही नहीं"। दासी के हाथ से झाड़ू छूट पड़ी, वह चकपका कर आनेवाली स्त्री का मुँह ताकती रह गई, फिर बोळी ''अरे कौन, तरळा? पहचानूँ कैसे, भाई, तू जिस ठाट वाट से आई है उसे देख तुझे कौन पहचान सकता है ? मैं तो समझी कि कोई सेठानी यहाँ मिलने के लिए आई है। तेरे सवध में तो चड़ी वड़ी वातें यहाँ सुनने में आती हैं। तू इस समय वड़े छोगों में हो गई है, राज-भवन की दासी हो गई है, तेरा इस समय क्या कहना है! रूपयोवन का गर्व कहीं समाता नहीं है। अब अपने पुराने ' माठिक का घर तेरे ध्यान में क्यो आने छगा ?"

[ 284 ] तरहा—वसंतू की मॉ! देखती हूं कि झगड़ा करने की तिरी बान अब तक नहीं गई। अरे! तेरा रूप योवन नहीं रहा

तो क्या किसीका न रहे ?

बसंतू की मॉ—अरे वापरे वाप! मुहजली राजभवन में जाकर दासी क्या हुई है कि धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते हैं।

मेरा रूपयोवन रहा या न रहा, तुझको क्या ?

तरहा — रहा या नहीं रहा, यह तो तू आप पानी में अपना

व॰ मॉ॰—त् ही अपना मुंह जाकर पानी में देख, मुझे क्या मुंह देखकर समझ सकती है। पड़ी है १ मुँहजठी घर छोड़कर गई फिर भी खभाव न छूटा।

च्यों च्यों वसंतू की माँ का क्रोध बढ़ता गया त्यों त्यों सवेरे सवेरे यहाँ ठड़ने आई है। उसका स्वर भी कॅचा होता गया। उसे सुनकर अंतःपुर से किसी युवती ने पूछा "वसंतू की मां! किसके साथ झगड़ा कर रही है ?" वसंतू की मॉ ने सुर सप्तम तक चढ़ाकर उत्तर हिया "यह है, तुम्हारी तरला, वड़ी चहेती तरला"। फिर प्रश्न हुआ 'क्या कहा १"। वसंतू की माँ गला फाड़कर बोली . (अरे तरला, तरला; सदा ग्रोवन के उमंग में रहनेवाली तरला।

.क्षब सुना ?"

अंत:पुर से एक कृशांगी रमणी ने आकर तरला का हाथ थाम लिया और कहने लगी "अरी वाह री, राजरानी! इतने दिनों पीछे सुध हुई"। तरला ने प्रमुकन्या को प्रणाम करके क्हा "बहिन । ऐसी बात न कहो" । युवती ने उदास स्वर से कहा "तू इस घर का मार्ग ही भूछ गई थी क्या, तरला ?"

तरला--बहिन। जो कुछ हुआ सब तुम्हारे ही लिए तो। युवती ने आँचल से ऑसू पोंछे और तरला का हाथ पकड़कर अत.पुर के भीतर छे गई। बसंतू की मॉ ने अपना गर्जन क्रमश धीमा करते करते झाड फिर हाथ में लिया और वह अपने काम मे छग गई। तरछा ने अपने पुराने अन्नदाता के घर में जाकर सबको यथायोग्य प्रणाम किया और फिर उनसे बातचीत करने लगी। यूथिका कुछ काल तक तो चुपचाप वैठी रही, फिर तरला का हाथ पकड़कर उसे अपनी कोठरी में ले गई और किवाड भिड़ा लिए। तरला भूमि पर ही बैठने जाती थी पर सेठ की बेटी ने उसे ज़ोर से खींचकर पलंग पर विठाया और उसके गले में हाथ डालकर बोली "तरला! अव मेरा क्या होगा ?" तरला ने हॅसकर कहा "विवाह"। यृथिका ने उसका मुँह चूमकर पूछा "कब ?"

तरला-अभी।

यूथिका--विसके साथ ?

तरला--क्यों ? मेरे साथ।

यृथिका—तेरे साथ व्याह तो न जाने कव का हो चुका है।

तरला—तो फिर अब और क्या होगा ? क्या दो के स्

यूथिका — तेरे मुँह में छगे आग, तुझे जब देखो रसरंग ही सूझा रहता है। बोछ ! क्या मैं अब यों ही महँगी ?

तरला—मरे तुम्हारा वैरी। तुम मर जाओगी तो सेठ के कुल में रासलीला कौन करेगा ?

यूथिका—रासलीला करेंगे यमराज। तरला, सच कहती हूं अब मैं मरा ही चाहती हूं। मैं देखती हूं कि मेरे दिन अब पूरे हो गए। तीन बरस बीत गए; इस बीच में एक क्षण के लिए भी उनके साथ देखादेखी नहीं हुई। अब अंतिम बार देख लेती, यही बड़ी भारी इच्छा है।

यूथिका से और आगे कुछ बोछा न गया, उसका गछा भर आया। वह अपनी वाल्यसखी की गोद में मुँह छिपाकर रोने छगी। तरछा ने किसी प्रकार उसे समझाकर शांत किया और कहा "छि: बहिन, इतनी अधीर क्यों होती हो? वे छूट गए हैं, कुशछ आनंद से हैं। तुम्हारे ही छिए इतना सब करके मैंने उन्हें छुड़ाया है। इस समय वे श्रीयशोधवछदेव के सब से अधिक विश्वासपात्र हैं। महानायक उन्हें बहुत चाहते हैं। यह सब समाचार मैं तुम्हारे पास पहछे भेज चुकी हूँ।"

यूथिका—ये सव वातें तो मैं सुन चुकी हूँ। पर उनका छूटना तो इस समय विष हो रहा है। पिता जी कहते हैं कि स्त्री के लिए जिसने संघ का आश्रय छोड़ दिया, पिवत्र कषाय वस्त्र त्याग दिया उसे मैं कन्यादान नहीं दे सकता। तरला—यह मैं सुन चुकी हूँ। यूथिका—तत्र फिर क्या होगा ? तरला—घवराओ न।

यूथिका—तुहे पता नहीं है, पिता जी भीतर ही भोतर मेरे सर्वनाश का उपाय कर रहे हैं। वे मेरे विवाह की कई जगह वातचीत कर रहे हैं। यदि उन्होंने मेरा विवाह और कहीं कर दिया तो मैं प्राण दे ढूंगी। अब फिर मैं उन्हें देख सकूंगी या नहीं, नहीं कह सकती। पर इतनी बात जाकर उनसे कह देना कि यह शरीर अब दूसरे का नहीं हो सकता, दूसरा इसे छूकर कलकित नहीं कर सकता। प्राण रहते तो पिता जी इसे दूसरे को अर्पित नहीं कर सकते। एक बार उन्हें देखने की बड़ी इच्ला है। तरला! यदि मैं मर जाऊँ तो उनसे कहना कि तुम्हें देखने का अभिलाप हृदय मे लिए ही यूथिका मर गई।

चित्त के वेग से सेठ की कन्या का गला भर आया। तरला से भी कुछ कहते सुनते न बना। वह यूथिका का सिर अपनी गोद में लेकर उसके लवे लवे केशों पर अपना हाथ फेरने लगी। वहुत देर पीछे तरला के मुँह से शब्द निकला। उसने कहा "यह बात भी में सुन चुकी हूँ। इसके भीतर बंधुगुप्त का चक्र भी चल रहा है, इसका पता यशोधवलदेव को गुप्तचरों से लग चुका है। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है"। यूथिका ने सिर उठाकर कहा "मैं क्या कर सकती हूँ ?"

तरला-भाग सकती हो ?

यूथिका-किसके साथ ? वड़ा डर छगता है।

तरला—डरो न, मेरे साथ नहीं भागना होगा, तुम्हारे साथ रास रचनेवाले ही तुम्हें आकर ले जायँगे।

यूथिका-दुत !

छजा से यूथिका के मुँह पर छछाई दौड़ गई। तरछा हँसती हॅसती बोछी "तो क्या करोगी, न जाओगी ?"

यूथिका-पिता जी क्या कहेंगे ?

तरला—अब दोनों ओर बात नहीं रह सकती। बोलो, तुम्हारे केवट से जाकर क्या कह दूँ। कह दूँ कि तुम्हारी नाव दल-दल में जा फॅसी है और दूसरे माझी ने उस पर अधिकार कर लिया है ?

यूथिका-तेरा सिर।

तरला-क्या करोगी, बोलो न।

यूथिका -जाऊँगी।

तरला—मैं भी यही उत्तर पाने की आशा करके आई थी।

यूथिका अपनी सखी को हृदय से छगाकर वार वार उसका मुँह चूमने छगी। अवसर पाकर तरला वोली "अरे उस वेचारे के लिए भी कुछ रहने दो, सब मुझको ही न दे डालो"। यूथिका ने हॅसकर उसे एक घूँसा जमाया। तरला वोली "तो फिर अव विलंब करने का काम नहीं।"

यृथिका-क्या आज ही जाना होगा ?

तरला—हाँ ! आज ही रात को । यृथिका—किस समय ? तरला—दो पहर रात गए । यृथिका—वे किस मार्ग से आऍगे ?

तरला—अत'पुर के उद्यान का द्वार खोल रखना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊँगी। बाहर वे घोडा लिए खड़े रहेंगे। घोड़े पर चढ़ सकोगी न ?

यूथिका—घोड़े पर मैं कैसे चढूंगी। तरला—तब तो फिर तुम जा चुकी।

यूथिका—अच्छा तो उनसे जाकर कह दो कि वे जो जो कहेंगे मैं कहरा।

तरला—अच्छा, तो फिर मैं आऊँगी। तरला यूथिका को गले लगा और सेठ के घर के और लोगों से बिदा हो अट्टालिका के चाहर निकली।

सेठ के घर के द्वार से निकल तरला ने देखा कि बसंतू की मॉ कहीं से लौटकर आ रही है। वह उसे देखते ही हॅस कर बोली "वसतू की मॉ, मुझसे रूठ गई हो क्या?" बसंतू की मॉ तो पहले से ही खलवलाई हुई थी। जब तक झगड़े में उसकी पूरी जीत न हो जाय तब तक वह चुप बैठने-वाली नहीं थी। वह तरला की बात सुन गरज कर बोली "अरे तेरा सत्यानाश हो, सबेरे सबेरे तुझे कोई काम-धंधा नहीं ज तू घर घर झगड़ा मोल लेने निकली हैं?" तरला ने देखा

#### [ २५१ ]

कि बसंतू की माँ के समान कलहकला कुशल स्त्री से पार पाना सहज नहीं है, व्यर्थ समय खोना ठीक नहीं। उसने बहुत सी मीठी मीठी वातें कहकर वसंतू की माँ को अपने पराजय का निश्चय करा दिया। इसके पीछे वह दोनों दंडधरों के साथ पालकी की ओर चली गई। वसंतू की माँ भी गर्जन तर्जन छोड़ कुछ बड़बड़ाती हुई सेठ के घर में घुस गई।

# छठाँ परिच्छेद

#### विरहलीला

नरला प्रासाद में लौटकर अंतःपुर की ओर नहीं गई, सीघे यशोधवलदेव के भवन में घुसी। प्रतीहार और दंडधर उसे पहचानते थे इससे उन्होंने कुछ रोक टोक न की। सम्मान दिखाते हुए वे किनारे हट गए। महानायक के विश्राम करने की कोठरी के द्वार पर स्वयं महाप्रतीहार विनयसेन हाथ में वेंत लिए खड़े थे। उन्होंने तरला का मार्ग रोककर पूछा "क्या चाहती हो?" तरला ने उत्तर दिया "महानायक को एक बहुत ही आवश्यक संवाद देने जाती हूँ"। विनयसेन ने चेंत से उसका मार्ग रोककर कहा "भीतर महाराजाधिराज हैं, अभी तुम वहाँ नहीं जा सकती"। तरला ने कहा "संवाद वहुत ही आवश्यक है"। विनयसेन ने कहा "तो संवाद

मुझसे कह दो मैं जाकर दे आऊँ, नहीं तो थोड़ी देर ठहरों"। एक बार तो तरला के मन में हुआ कि विनयसेन अत्यंती विश्वासपात्र कर्म्मचारी हैं उनसे यूथिका की बात कह देने में कोई हानि नहीं। पर पीछे उसने सोचा कि ऐसी बात न कहना ही ठीक है। बहुत आगापीछा करके वह महाप्रती-हार से बोली 'अपराध क्षमा करना। संवाद बहुत ही गोपनीय है, उसे प्रकट करने का निपेध है। मैं तब तक यहीं खडी हूं। जब महाराज बाहर निकलें तो मुझे पुकार लीजिएगा"।

तरला एक खमें की ओट में जा बैठी और सोचने लगी कि किस उपाय से यूथिका को बाहर लाऊंगी और लाकर कहाँ रख़्री। बहुत देर सोचते सोचते जब मन में कुछ ठीक न कर सकी तब वह उठ खड़ी हुई और उसने यही निश्चय किया कि ऐसी ऐसी वातें सुलझाना एक सामान्य दासों का काम नहीं, सिर खपाना व्यर्थ है। अपनी बुद्धि को धिकारती हुई वह महानायक के स्थान की ओर बढ़ी, पर दो ही चार कडम गई होगी कि उसने देखा कि द्वार पर सम्राट्, यशोधवलटेच, युवराज, कुमार माधवगुप्त और महामंत्री हुषीकेश अम्मी खड़े हैं। तरला उन्हें देख फिर एक खंभे की आड़ में छिप गई।

सम्राट् ने पूछा ''तो तुम छोग कव जाना चाहते हो ?"' यशोधवछदेव बोले 'कार्त्तिक शुक्षा त्रयोदशी को"।

[ 243 ] सम्राट्—अच्छी बात है। साधव क्या तुम छोगों के पहले ही जायंगे ? में तो समझता हूं कि जब तक चरणाद्रि से फोई संवाद न आ जाय तव तक माधव का प्रस्थान करना उचित यशो०—महाराज ! प्रभाकरवर्द्धन यदि खुहमखुल्ला छड़ाई ठान हैं तो भी महादेवी के सांवत्सरिक आह पर किसी सम्राट् नहीं हैं। वंशीय पुरुष को जाना ही होगा। मार्ग बहुत दिनो का है। माधवगुप्त इतनी ठंबी यात्रा शीघ्र न कर सकेंगे, उन्हें थानेश्वर पहुँचने में ६-७ महीने छग जायँगे। इससे शीव्र यात्रा करना ही उचित है। मैं चाहता हूं वंगदेश की चढ़ाई पर जाने के सम्राट्ने छंबी साँस भरकर कहा "अच्छा, यही सही। पहले में कुमार को उधर भेज हूं। यात्रा का कोई दिन स्थिर किया है ?" यशोधवलदेव ने उत्तर द्या "आश्वन के शुक्रपक्ष की किसी तिथि को जाना ठीक होगा"। हृपीकेश शर्मा कुछ न सुन सके थे। वे विनयसेन को पुकारकर पूछने लगे 'कहो भाई ! क्या ठीक हुआ ?'' विनयसेन के उत्तर देने के पूर्व ही यशोधवलदेव ने चिल्लाकर कहा "आरियन शुक्त पक्ष में कुमार माधवगुप्त को थातेश्वर भेजना स्थिर किया है"। महामंत्रीजी हॅसकर बोले "साधु! साधु!"। यह सब हो चुकते पर सव लोग सम्राट् को अभिवादन करके चले गए, केवल यशोधवल सम्राट् से कहते लगे "महाराज! कल रात को एक गुप्तचर पकड़ा गया है, सुना है ?"

सम्राट्—न । कहाँ पकड़ा गया ?

यशो०—वह पिछली रात को नाव पर चढ़कर नगर से निकलने का यह कर रहा था, पर गौड़ीय नौसेना नाव समेत उसे पकड लाई।

सम्राट्—वह क्या मगध का ही रहनेवाला है ?

यशो०—हमारे गुप्तचरों ने उसे पहचाना है। उसका नाम वुद्धश्री है। वह मगध का न होने पर भी साम्राज्य की प्रजा है। पिछली रात को जब महाराजाधिराज की आज्ञा से नौसेना प्रस्थान कर रही थी उसी समय साम्राज्य की नावों के साथ वह अपनी नाव मिलाकर नगर त्याग करने का प्रयत्न कर रहा था। पकड़े जाने पर वुद्धश्री कहने लगा कि मैं अंगदेश से वाराणसी जा रहा हूँ, वह मार्ग मे ही पकड़ लिया गया है। गुमचरों ने संवाद दिया है कि वह इधर दो वर्ष से वरावर कपोतिक सघाराम मे महास्थिवर बुद्धघोष के पास रहता है। उसका क्या दंडिवधान किया जाय?

सम्राट्—क्या दंड देना चाहते हो ?

यशो० — वह गुप्तचर है इसमे तो कोई सदेह नहीं। गुप्तचर न होता तो भेस वदलकर रात को चुपचाप नगर से निकल्ने की चेष्टा क्यों करता ? मेरा अनुमान है कि बुद्धघोप ने किसी उपाय से यह पता पाकर कि सेना चरणाद्रिगढ़ जा रही है इस पुरुप के द्वारा थानेश्वर संवाद भेजा था। बुद्धश्री वड़ा - भयंकर मनुष्य है। पकडे जाने के समय उसने दो मनुष्यों को घायल किया और कारागार में बड़ी सॉसत सहकर भी अपना भेद नहीं दिया। मैं उसे वही दंड देना चाहता हूं जो गुप्तचरों को देना चाहिए।

सम्राट्-क्या, प्राणदंड ?

यशो०-महाराजाधिराज की जैसी आज्ञा हो।

सम्राट्-क्या कोई और दंड देने से न होगा ?

यशो०-वह यदि जीता बचेगा तो आगे चलकर साम्राज्य का बहुत कुछ अनिष्ट करेगा।

सम्राट्—अभी न जाने कितनी नरहत्या करनी होगी। व्यर्थ किसीका प्राण लेने से क्या लाभ ?

यशो०—तो फिर महाराजाधिराज की क्या आज्ञा होती है ? सम्राट्—उसे छोड़ देना ठीक न होगा ?

यशो०-किसी प्रकार नहीं।

सम्राट्—तो फिर कारागार में डाछ दो।

सम्राट् इतना कहकर चले गए। यशोधवलदेव फिर घर के भीतर जाना ही चाहते थे कि तरला खंभे की ओट से निकल-कर आई और उसने प्रणाम किया। महानायक ने पूछा ''तरला! क्या क्या कर आई ?''

तरला ने हँसकर कहा "प्रमु के आशीर्वाद से सब कार्य्य सिद्ध कर आई"।

यशो०—अच्छी बात है। सेठ की छड़की घर से निकलना चाहती है ? तरला-इसी क्षण।

यशो०-तब फिर विलंब किस बात का ?

तरला—प्रभु की यदि आज्ञा हो तो आज रात को ही सेठ-की कन्या को ले आऊँ।

यशो०-अच्छा, तो फिर तुम्हारे साथ एक तो वसुमित्र जायगा, और कौन कौन जायंगे ?

तरला—बहुत से लोगों को ले जाने की क्या आवश्य-कता है ?

यशो०—एक किसी और विश्वासी आदमी का साथ रहना अच्छा है।

तरला-तो फिर किसको जाना होगा ?

यशो०-तुम अपना किसीको ठीक कर छो।

तरला-भला, मैं आदमी कहाँ पाऊँगी ?

यशोधवलदेव हॅसते हॅसते बोले ''हॅंढ़कर देखो, कोई न कोई मिल जायगा"। इतना कहकर वे कोठरी के भीतर चले गए।

तरला मन ही मन सोचने लगी कि यह क्या पहेली है, मैं आद्मी कहाँ पाऊँगी ? महानायक की बात का अभिप्राय न समझ वह ठगमारी सी खड़ी रही। अकस्माद उसे, आचार्य देशानद का ध्यान आया। वह हॅसपड़ी। जब से देशानंद संघाराम से छूटकर आया है तबसे बरावर प्रासाद ही में रहता है। यशोधवलदेव ने उसे अभयदान देकर उसके निर्वाह का प्रवध कर दिया है। देशानंद अपने प्राण के भय

से प्रासाद के वाहर कभी पेर नहीं रखता और किसी बौद्ध को देखते ही गाली देने लगता है। वह सदा अपने बनाव सिंगार में ही लगा रहता है। उसने सिर पर लंबे लंबे केश रखे हैं। कई पत्तियों का लेप चढ़ा कर वह सिर, मूछ और दाढ़ी के बाल रॅगे रहता है। जब कोई उससे उसका परिचय पूछता है तब वह कहता है कि महानायक यशोधवलदेव ने मेरी वीरता देख मुझे अपना शरीररक्षी वनाया है, इसीसे मैं प्रासाद के बाहर नहीं जाता। जब महानायक वंगदेश की चढ़ाई पर जायंगे तब मुझे भी जाना होगा। बहुत दिनों पर तरला को अपने पुराने सेवक का ध्यान आया। वह अपनी हँसी किसी प्रकार न रोक सको। वह झट से यशोधवलदेव के वासस्थान से निकल तोरण की ओर चली। प्रासाद के दूसरे और तीसरे खंड को पार करती वह प्रथम खंड के तोरण पर पहुँची जहाँ प्रती-हारों और द्वारपालों का डेरा था।

तरला ने कई कोठिरियों में जा जाकर देखा, पर देशानंद का कहीं पता न लगा। उसे न पाकर वह कुछ चिता में पड़ गई क्योंकि समय बहुत कम रह गया था। दो चार और कोठिरियों में देखकर तरला प्रथम खंडवाले तोरण के बाहर निकल इघर उघर ताकने लगी। उसने देखा कि खाई के किनारे एक बड़े पीपल के नीचे देशानंद बैठा है। उसके सामने एक बड़ा सा दर्पण रखा है और वह अपने बाल संवार रहा है।

प्रासाद में आने के पीछे तरला और देशानद की देखादेखी कभी नहीं हुई थी। तरला को देखने की सदा उत्कंठा वनी रहने पर भी देशानंद को यह भरोसा नहीं था कि कमी प्रासाद के अत<sup>.</sup>पुर में जाने का अवसर मिलेगा। बहुत दिनों पर तरला को आते देख देशानंद आनंद के मारे आपे से वाहर हो गया। तरला ने उसका स्त्रीवेश बनाकर उसे मदिर में बंट कर दिया था, उसके कारण उसका प्राण जाते जाते बचा था, यशोधवलदेव यदि समय पर न पहुँच जाते तो भिक्खु लोग उसे सीधे यमराज के यहाँ पहुँचा देते, ये सब वातें क्षण भर में वृद्ध देशानद भूछ गया। तरला को देखते ही उसकी नस नस फडक उठो। उसे तनमन की सुध न रही। पहले तो वह समझा कि तरला किसी काम से प्रासाद के बाहर जा रही है, पर तरला को अपनी ओर आते देख उसका भ्रम दूर हो गया। अव तो उसे मानलीला सूझने लगी। वह समझ गया कि तरला उसी की खोज में निकली है। वृद्ध सिर नीचा करके अपने पके वालों को सँवारने में लग गया।

तरला ने देशानंद के पास आकर साष्टांग दंडवत की और मुसकराती हुई बोली "वावा जी! कैसे हैं? दासी को पहचानते हैं?" देशानंद ने कोई उत्तर न दिया, मुँह फेरकर बैठ रहा। तरला समझ गई कि वावाजी ने मान किया है, मान किसी प्रकार छुड़ाना होगा। वह हँसती हुई देशानंद के और पास जा बैठी। अब तो बृद्ध का चित्त डॉवाडोल हो

गया, पर उसने अपना मुँह न फेरा । तरला ने देखा कि देशानंद को मना लेना बहुत कठिन नहीं है। उसने एक ठंढी सॉस भरकर कहा "पुरुष की जाति ऐसी ही होती है, मैं तीन वर्ष से जिसे देखने के छिए मर रही हूँ वह मेरी ओर आँख उठा-कर देखता तक नहीं है"। अब तो देशानंद से न रहा गया, यह मुँह फेरकर बोला "तुम—तुम—फिर कैसे ?" तरला ने वृद्ध की ओर कटाक्ष करके कहा 'अब क्यों न ऐसा कहोगे ? तुम्हारे छिए मेरी जाति गई, मान गया, लोकलजा गई अब तुम ऐसा न कहोगे तो फिर कलिकाल की महिमा ही क्या रहेगी ?" देशानंद चिकत होकर कहने लगा " तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आता । अव क्या वंधुगुष्त की गुष्तचर बनकर मुझे पकड़ाने आई हो ?" तरला ने देखा कि देशानद का मान कुछ गहरा है। अब तो उसने खियों का अमोध अस्र छोड़ा । अंचल से वह अपनी आँसें पोंछने लगी । देखते देखते उसके नीलकमल से नेत्रों में जल झलकने लगा। देशानंद घवरा कर उठा और बार बार पूछने लगा "क्या हुआ ? क्या हुआ ?"

तरला ने जाना कि इतनी देर पीछे अब मानभंग हुआ। वह देशानंद की बात का कोई उत्तर न देकर रोने लगी। अब तो बुहुा एक वारगी पिघल गया। एक दंड पीछे जब तरला ने रोने से छुट्टी पाई तब देशानंद को उसने अच्छी तरह समझा दिया कि उसके मंदिर में चंद होने का कारण वह न

थी, अदृष्ट था। तरला ने कहा "मैंने ही तुम्हें छुड़ाने के लिए दूसरे दिन सबेरे यशोधवलदेव को भेजा था। देशानंद को अपने भ्रम का पूर्ण निश्चय हो गया और वह खिल उठा। तरला ने अवसर देख धीरे से कहा "बाबा जी। आज मैं एक वहे काम के लिए तुम्हारे पास आई हूँ।"

देशा०-कहो, कहो, क्या काम है ?

तरला—वात बहुत ही गुप्त रखने की है, पर तुमसे कोई वात छिपाना तो ठीक नहीं । पर देखना किसी पर प्रकट न होने पावे।

देशा॰—न, न, भला ऐसा कभी हो सकता है ? तरला—देखो, आज राजकुमारी अभिसार को जायंगी। मेरे साथ किसी विश्वासपात्र को चलना चाहिए। बोलो, चलोगे?

देशा०--अकेले १

तरला—नहीं, नहीं, मैं साथ रहूंगी।

टेशा०-तव तो अवश्य चलूंगा।

तरला—राजकुमारी को कुजकानन मे पहुँचाकर हम दोनों को लौट आना होगा। समझ गए न ?

देशानद बहुत अच्छी तरह समझ गया, कुछ समझना वाकी न रह गया। उसने हॅसते हॅसते तरला का हाथ पकड़ा। तरला हाथ छुडा दूर जा खड़ी हुई और बोली, ''तो मैं रात को आकर तुम्हें धीरे से बुला ले जाऊँगी, जागते रहना।" देशानद बोला ''बहुत अच्छा"।

## सातवाँ परिच्छेद

#### समुद्रगुप्त का गीत

पुराने राजप्रासाद के निचले खंड की एक कोठरी में यदुभट्ट भोजन करके लेटा हुआ है। जान पड़ता है बुहूं को झपकी आ गई है क्योंकि यशोधवलदेव कोठरी में आए और उसे कुछ पता न लगा। यशोधवलदेव ने उसकी चारपाई के पास जाकर ज्योंही नाम लेकर पुकारा वह चकपकाकर उठ बैठा और महानायक को सामने खड़ा देख घवराकर नीचे खड़ा हो गया। महानायक ने पूछा "तुम्हारा भोजन हो गया ?" यदु ने कहा "हाँ, धर्मावतार! कभी का। प्रभु ने इतनी दूर आने का कष्ट..."।

यशो०—हाँ ! तुमसे कुछ काम है।
यदु०—तो मैं बुला लिया गया होता।
यशो०—वात बहुत गुप्त रखने की है, इसीसे मैं ही टहलता
टहलता इधर चला आया।

यदु०-- प्रभु ! विराजेंगे ?

यदु ने एक फटा सा आसन ठाकर भूमि पर विछा दिया। महानायक उस पर वैठ गए और भट्ट से बोले "यदु! तुम्हें,एक काम करना होगा"। यदु०-जो आज्ञा हो, प्रभु !

यशो०--हम छोगों के युद्धयात्रा करने के पहले एक दिन तुम्हें समुद्रगुप्त का गीत सुनाना होगा। तुम्हें स्मरण होगा कि जब हम छोग युवा थे तब यात्रा के पहले तुम गीत सुनाया करते थे।

यदु ०--यह तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, प्रभु ! समुद्रगुप्त की विजययात्रा के गीत मैं सैकडों बार गा चुका हूं।

यशो०--सब कथा तो तुम्हें स्मरण है, न ?

यदु०—स्मरण कहाँ तक रह सकती है ? अब तो महाराज की आज्ञा से भट्ट चारणों का गाना बंद ही हो गया है, यदि भूछ जाऊँ तो आश्चर्य ही क्या है ? महाराजा-धिराज समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ तो बहुत छोगों ने छिखी हैं; किसकी गाऊँ ?

यशोः — मै तो समझता हूँ कि हरिपेण की प्रशस्ति सब से अच्छी है। तुम्हें स्मरण है, न ?

यदु०—पूरी पूरी। इतने दिनों तक कोई सुननेवाला ही न था। महाराज के निपेध करने पर भी मैंने कई बार युवराज के बहुत कहने से उन्हें गुप्तवश की कीर्त्तिकथा गाकर सुनाई है। कभी कभी मैने कहानी के बहाने बहुत सी बाते कह सुनाई है। पर महाराज इसके लिए भी एक दिन मुझपर बहुत विगडे थे।

```
[ 283 ]
```

यशो० - वे सब हिन अब गए, यहु! अच्छा बताओ, यशो - केवल मुझे सुनाने से नहीं होगा, यह ! जो लोग यहु०—आज्ञा हो तो इसी समय सुनार्जे। क्य गाओंगे। अपने जीवन भर में पहले पहल ठड़ाई पर जा रहे हैं उन्हें यहु०-तो फिर जिन्हें जिन्हें सुनाना हो उन्हें आप सुनाना होगा। यशोधव छदेव ने ताछी वजाई। एक प्रतीहार बाहर खड़ा यशो०—अच्छी बात है, अभी छो। इकट्टा करें। था, उसने कोठरी में आकर प्रणाम किया। यशोधवल ने नरसिंहदत्त को बुठाने की आज्ञा दी। प्रतीहार के चले जाने पर महानायक ने भट्ट से पूछा "यदु! तुम अकेले गा सकते हो न ? गंगातट पर शिविर में चलकर गाना होगा"। यह ने आनंद में फूलकर कहा (प्रमु किसी वात की चिंता न करें। यह के कंठ में अबतक बल है, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं"। थोड़ी देर में प्रतीहार नरसिंह को साथ छिए आ पहुँचा। नर्रसिंहद्त्त के प्रणाम का उत्तर देकर महानायक ने यशो०—उनसे जाकर कही कि अभी इसी समय शिविर पूछा "कुमार कहाँ हैं ?" तर०—महादेवी के मंदिर में। में चलना होगा। यात्रा के पहले मंगलगीत सुनना है। आज यदुमट्ट समुद्रगुप्त की विजययात्रा का गीत गाएँगे , सव छोग तैयार रहें ।

नर०—हम सब छोग अभी युवराज के साथ शिविर में चछते हैं।

नरसिंहदत्त चले गए। महानायक भट्ट से बोले "यहु चलो अब हम लोग भी चलें"। यदुभट्ट ने अपना उत्तरीय लिया और दोनों पुराने प्रासाद से चलकर नए प्रासाद में पहुँचे।

तीसरे पहर जब महानायक यशोधवलदेव का रथ गगातट पर जिविर के बीच पहुँचा उसके पहुले ही युवराज शशांक और उनके साथी वहाँ पहुँच चुके थे। मैदान मे सारी अश्वा-रोही और पदातिक सेना सशस्त्र होकर कई पंक्तियों मे खडी थी। सब मिला कर बीस सहस्र पदातिक और सात सहस्र अश्वारोही नए नए अस्त्रशस्त्रों और नए नए परिधानों से सु-सिज्जत आसरे में खड़े थे। गंगा में गौड़ देश के माझियों वाली तीन सौ नावें दस पंक्तियों मे खड़ी थीं। महानायक को देखते ही तीस सहस्र मनुष्यों ने एक स्वर से जयध्वित की। महानायक यशोधवलदेव और यदुभट्ट रथ पर से उतरे। युवराज की आज्ञा से तीनों सहस्र गौड़ीय नाविक भी नावों पर से उतर कर अलग श्रेणीबद्ध होकर खड़े हुए। रामगुप्त,यशोधवलदेव, युवराज शशांक, कुमार माधव-गुप्त, नरसिंहदत्त, माधववम्मी और अनतवम्मी इत्यादि नायक सेनादल के बीच में खड़े हुए। वृद्ध भट्ट वीणा लेकर सवके सामने बैठा।

वीणा बजने लगी। पहले तो धीरे धीरे, फिर दूत, अतिदूत झनकार निकल कर एकबारगी बंद हो गई। फिर झनकार एठी और उसके साथ साथ वृद्ध का गुनगुनाना सुनाई पड़ा। चीणा के साथ गीत का स्वर मिलकर क्रमशः ऊँचा होने लगा। एकब जनसमृह चुपचाप खड़ा सुनने लगा। भट्ट गाने लगा।

"यह कौन चला है ? आर्यावर्त और दाक्षिणाय को कंपित करता यह कौन चला है ? सैकड़ों नरपितयों के मुकुटमणि जिसके गरुड़ध्वज को अलंकृत कर रहे हैं, समुद्र से लेकर समुद्र तक, हिमालय से लेकर कुमारिका तक सारा जंवूद्वीप जिसकी विजयवाहिनी के भार से कॉप उठा है वह कौन है ? महाराजाधिरांज समुद्रगुप्त"।

"मागध वीरो ! समुद्रगुप्त का नाम सुना है ? खेत की घास के समान जिसने अच्युत और नागसेन को उखाड़ फेंका, जिसके पदिचह का अनुसरण करके सैकड़ों वर्ष पीछे तक मागध सेना निरंतर विजययात्रा के लिए निकलती रही वह समुद्रगुप्त ही थे"।

"सात सौ वर्ष पर मगधराज फिर विजययात्रा के छिए निकले हैं। आर्थ्यावर्त में स्द्रदेव, मतिल, नागदत्त, नंदी, बल-वर्म्मा प्रभृति राजाओं के अधिकार छप्त हो गए, दिग्विजया-भिलापी चंद्रवर्मा छड़ी खाए हुए कुत्ते के समान माग खड़े हुए, नलपुर में गणपितनाग का ऊँचा सिर नीचा हुआ, आर्य्यावर्त्त फिर एक छत्र के नीचे आया। आटविक राजाओं ने सिर झुकाकर सेवा स्वीकार की, सारा आर्यावर्त्त जीत लिया गया, अब समुद्रगुप्त की विजयवाहिनी दक्षिण की ओर यात्रा कर रही है"।

"महाकोशल में महेद्र का प्रताप अस्त हुआ, भीषण महाकांतार में व्याघराज ने कुत्ते के समान पूंछ हिलाते हुए दासत्व स्वीकार किया। पूर्व समुद्र के तट पर मेघमंडित महेंद्र गिरि पर स्थित दुर्जय कोट्ट दुर्गाधिप स्वामिद्त्त, पिष्टपुरराज महेंद्र, केरल के मंटराज, एरंडपह के दमन ने अपना अपना सिहासन छोड सामंतपद ग्रहण किया"।

"मागय सेना दाक्षिणात्म की ओर चली है। सैकड़ों लडाइयाँ जीतनेवाले पहचराज ने कांचीपुरी में आश्रय लिया, किंतु काची का पापाणप्राचीर और शंकर का त्रिशूल भी विष्णुगोप की रक्षा न कर सका। नगर के तोरण पर गरुडध्वज स्थापित हो गया। अविमुक्तक्षेत्र में नीलराज, वेंगीनगर में हिस्तवम्मी और पलक में उप्रसेन ने दाॅतों तले तृण द्वाकर अपनी पगड़ी महाराजाधिराज के पैरों पर रख दी। पर्वत वेष्टित देवराष्ट्र में छुवेर और कुस्थलपुर में धनंजय राज्यन्युत हुए। डर के मारे समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल और कर्तपुर के नरपितयों ने अधीनता स्वीकार करके कर दिया"।

"विजयवाहिनी अव मगध छौट रही है। अवंतिका के

भालव, आभीर और प्रार्जुन; आटविक प्रदेश के सनकानीक, काक और खरपरिक; सप्तसिंधु के अर्जुनायन, यौधेय और मद्रक गणों ने भी, जिन्होंने कभी राजतंत्र स्वीकार नहीं किया था, महाराजाधिराज के चरणों पर सिर झुकाया"।

"महाराजाधिराज पाटिलपुत्र लौट आए हैं। दैवपुत्रसाहि, साहानुसाहि, शक, मुरुंड आदि बर्बर म्लेच्छ राजाओं ने भय-भीत होकर अनेक प्रकार के अलभ्य रक्ष भेजे हैं। समुद्र पार सिंहलराज का सिंहासन भी कॉप उठा है। शत्रुओं की कुछांगनाओं ने सब लोकलजा छोड़ विजयी सेनादल की अभ्यर्थना की है। सैकड़ों राजाओं के मुकुटों से रक्ष निकाल किसाल कर महाराजाधिराज पाटिलपुत्र नगर के राजपथ पर सिक्षुकों की झोली में फेंकते जा रहे हैं। नृग, नहुष, ययाति, अंबरीप आदि राजाओं ने भी ऐसा दिग्विजय न किया होगा"।

''किल में अरवसेध यज्ञ किसने किया ? जिन्होंने दासी-पुत्र के वंश को सगध के पवित्र राजसिहासन पर से हटाया, भे जिसके भय से वायव्य दिशा के पर्वतों के यवन तक काँपते रहते थे उन्होंने किया । और दूसरा कौन करेगा ? किसका अश्व दिगंत से दिगंत तक घूम कर आया है ? किसके यज्ञ की दक्षिणा पा कर बाह्मण फिर बाह्मण हुए हैं ? ऐसा कौन है ? महाराजा-धिराज समुद्रगुप्त"।

गीत की ध्वनि थम गई। सहस्रों कंठो से जयध्वनि उठी।

भीपण नाद सुनकर कपोतिक संघाराम की गढ़ी में वैठे महास्थविर। वुद्धघोष दहल उठे।

फिर गीत की ध्वनि उठी-

"भाइयो। दो सौ वर्ष बीत गए, पर मगध मगध ही है। फिर विजययात्रा के लिए मगधसेना निकला चाहती है। पूरा भरोसा है कि तुम प्राचीन मगध का मान, इस प्राचीन साम्राज्य का मान, अपने पुराने महानायक का मान रखोगे। समुद्रवत् मेघनाद के तट पर तुम्हारे वाहुबल की परीक्षा होगी, मेघनाद के काले जल को शत्रुओं के रक्त से लाल करना होगा, वैरियों की वधुओं की माँग पर की सिदूररेखा मिटानी होगी। मागध वीरो! सन्नद्ध हो जाओ"।

गीत वद हुआ। तीस सहस्र कंठों से फिर भीपण जयध्वित छठी। सेनापित के आदेश से सेनादल शिविर की ओर लौटा। यशोधवलदेव धीरे धीरे भट्ट के पास जाकर बोले ''यदु! हरिपेण का गीत आज उतना अक्ला क्यों न लगा ?'' यदु ने चकपका कर कहा ''मैंने तो भरसक चेष्टा की''। यशोधवलदेव ने कहा ''फिर न जाने क्यों नहीं अच्ला लगा ?' उस दिन स्कद्गुप्त के गीत ने जेसा मर्मस्थल स्पर्श किया था वैसा आज यह गीत न कर सका"। भावी विपत्ति की आशका से युद्ध महानायक का हद्र व्याकुल हो उठा। सब लोग शिवर से नगर की ओर लौट पडे।

# आठवाँ परिच्छेद

### राजकुमारी का अभिसार

रात के सन्नाटे में तरला ने प्रासाद के बाहर निकल देशानंद की कोठरी के किवाड़ खटखटाए। देशानंद तो जागता ही
था, उसने झट उठ कर किवाड़ खोले और कहा "भीतर आ
जाओ"। तरला बोली "विलंब बहुत हो गया है, अब
भीतर आने का समय नहीं है। जल्दी तैयार होकर आओ"।
देशानंद बाहर आ खड़ा हुआ। उसका ठाट बाट देख तरला
चिकत हो गई। वह देर तक उसका मुँह ताकती रही। बुद्ध ने
मजीठ में रॅगा वस्त्र धारण किया था, सिर पर चमचमाती
पगड़ी वंधी थी, कटिबंध में तलवार लटक रही थी और हाथ में
शूल था। बुद्ध सोचने लगा कि तरला मेरे वीरवेश पर मोहित
हो गई है। उसने धीरे से पूछा "मैं कुछ अच्छा लग रहा हूँ ?"
तरला बोली "अच्छे तो तुम न जाने कितने दिनों से लग रहे हो।
यह तो बताओ, यह सब पहनावा तुम्हें मिला कहाँ ?"

देशा॰—कुछ मोल लिया है, कुछ महानायक ने दिया है। तरला—रुपया कहाँ मिला ?

देशा०—आते समय तुम्हारे छिए संघाराम के भंडार से धन निकाछ छाया था।

देशानंद तरला के साथ साथ चलने लगा। अकस्मात् एक गहरी ठोकर खा कर गिर पड़ा। तरला ने पूछा "क्या हुआ ?" देशानंद बोला "कुछ नहीं, पैर फिसल गया था"। पर बात यह थी कि रात को देशानंद को अच्छी तरह सुझाई नहीं पडता था। पर प्राण जाय तो जाय देशानंद भला यह बात कभी तरला के सामने कह सकता था ? कुछ दूर चलते चलते एक पेड़ को मोटी जड़ को न देख देशानंद फिर टकरा कर गिरा। तरला समझ गई कि बुड़ू को रतौंधी होती है। उसने मन में सोचा, चलो अच्छी बात है। बुड्डा रात को कुछ देख न सकेगा, सेठ की लड़की को ही राजकुमारी समझेगा। तरला देशानंद को साथ लिए प्रासाद के तोरण के वाहर हुई। यह देख देशानद वोला "तुम त्रात पुर में तो गई नहीं ?" तरला ने हॅस कर कहा ''तुम्हारी वुद्धि तो चरने गई है। भला इतने लोगों के बीच में तुम्हें लेकर अत.पुर मे जाऊँगी तो तुम्हारी तो जो द्ञा होगी वह होगी ही, मैं भी प्राण से हाथ धोऊँगी"। देशानद सिटपिटा गया, पर फिर भी उसने पूछा 'तो फिर राजकुमारी कैसे आऍगी ?" तरला ने वस्न के नीचे से रिस्सयों की एक सीढ़ी निकाल कर दिखाई और बोली "राजक्रमारी इसी के सहारे नीचे उतरेंगी"। इतने मे दोनों राजपथ छोड़कर सेठ की कोठी के पास पहुँचे । यूथिका के पिता के घर्ए पहुँचते ही तरला पीछे की फुलवारी में घसी, वह यूथिका से

फ़ुळवारी की ओर का द्वार खोलने के लिए कह आई थी, पर पास जाकर उसने देखा कि किवाड़ भीतर से वंद हैं।

देशानंद के सहारे तरला दीवार पर चढ़ी और रस्सी क सीढ़ी लटकाकर नीचे उतर गई। देशानंद रस्सी का छोर पकड़े दीवार के उस पार ही खड़ा रहा। थोड़ी देर में तरला लौट आई और वोली "वावा जी! तुम इस पार आओ। फुलवारी वाले द्वार पर न जाने किसने ताला चढ़ा दिया है, वह किसी प्रकार खुलता नहीं है। देशानंद दीवार पर चढ़ कर तरला के पास गया। वहुत चेष्टा करने पर भी द्वार न खुल सका। अंत में तरला बोली—"वाबा जी! तुम दोवार से लग कर उधर अंधेरे में लिपे रहो, मैं राजकुमारी के नागर को चुलाने जाती हूं"।

दो पहर रात बीते चंद्रोद्य हुआ। चाँद्नी धुँघली रहने पर भी देशानंद की दृष्टि को बहुत कुछ सहारा था। तरला के आदेशानुसार वह उजाले से हट कर दीवार की छाया में छिप कर खड़ा हुआ। तरला फिर उसी प्रकार दीवार पर चढ़ कर बाहर फुलवारी में उतरी। धीरे घीरे फुलवारी से निकल कर वह सेठ के घर से लगी हुई एक गली में गई। वहाँ अंघेरे में एक आदमी पहले से छिपा था, इसने पूछा "कौन, तरला ?" तरला बोली 'हॉ, जल्दी आहए"।

"घोड़ा लिए चलें ?"

"डर क्या है ?"

''क्या हुआ ?''

"अभी मैं भीतर नहीं जा सकी हूँ। सेठ ने फुछवारी के द्वार पर ताला लगा रखा है"।

तरला फिर फ़ुलवारी की ओर चली, वसुमित्र घोड़े पर पीछे पीछे चला। दोनों रस्सी के फदे के सहारे दीवार लॉघ कर सेठ के घर में पहुँचे। वसुमित्र ने भी ताला खोलने का वहुत यत्र किया, पर वह न खुळा। यह देख तरला बोळी "तो फिर सेठ की वेटी को भी दीवार लॉघनी पड़ेगी, अब और विलय करना ठीक नहीं। रात बीत चली है। मैं अंत पुर में जाने का एक और मार्ग जानती हूँ"। वसुमित्र ने उसकी वात मान ली। तरला ने देशानद से कहा 'देखो। बावा जी। तम यहीं छिपे रहना. और किसी को आते देखना तो रस्सी की सीढी हटा लेना"। देशानंद ने उत्तर दिया "तुम लोग बहुत देर न लगाना। रात को भूत प्रेत निकलते हैं, कहीं " तरला ने हॅसकर कहा ''तुम्हें कोई भय नहीं है, मैं अभी छीटती हूं"। दोनो घर के भीतर घुसे। चलते चलते वसुमित्र ने पूछा। "तरला । तुम्हारे साथ वह कौन है ?"

तरला - नहीं पहचाना ?

वसु०-न ।

तरला - इतने दिन एक साथ रहे, फिर भी नहीं। पहचानने। वसु०—वताओ, कौन है ? तरला—देशानंद । वसु०—तुम कहती क्या हो ? तरला—लौटते समय देख लेना ।

दोनों धीरे धीरे पैर रखते सेठ की छड़की के शयनकक्ष में गए।

इधर तरला और वसुमित्र घर के भीतर गए उधर देशानंद वहें संकट में पड़ा । तरला जब वसुमित्र को वुलाने गई थी तभी से वह मन में डर रहा था। पर तरला के सामने वह यह बात मुँह से न निकाल सका। देशानंद ने कोष से तलवार निकालकर सामने रखी, बरछे का फल देखा भाला। इससे उसके मन में कुछ ढाढ़स हुआ। पर थोड़ी देर में जो पीछे फिरकर देखा तो दो एक आम के पेड़ों के नीचे गहरा अँघेरा दिखाई पड़ा। उसके जी में फिर डर समाया। वह धीरे धीरे अंत:पुर के द्वार पर जा खड़ा हुआ। उसने फुलवारी की ओर उचककर देखा कि वसुमित्र का घोड़ा ज्यों का त्यों चुपचाप खड़ा है। उसके मन में फिर ढाढ़स हुआ। उसने सोचा कि कोई भूत प्रेत होता तो घोड़े को अवश्य आहट मिलती।

देखते देखते एक दंड हो गया, फिर भी तरला लौटकर न आई। उद्यान में ओस से भीगी हुई डालियाँ घीरे घीरे मूम रही थीं। पत्तों पर विखरी हुई ओस की वूंदों पर पड़ कर १८ चॉदनी झलझला रही थी। देशानंद को ऐसा जान पड़ा कि श्वेत वस्त लपेटे एक वड़ा लंबातड़ंगा मनुष्य उसे अपनी ओर चुला रहा है। उसका जी सन हो गया, उसे कुछ न सूझा। वरछा और तलवार दूर फॅक जिधर तरला और वसुमित्र गए थे एक सॉस उसी ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर पर एक गली थी जो सीधे अंत.पुर तक चली गई थी। गली के छोर पर एक छोटा सा द्वार था जिसे वसुमित्र भीतर जाते समय खोलता गया था। देशानंद उसी द्वार से भागा भागा सेठ के अंत:पुर में जा पहुँचा। उसे कुछ सुझाई न पड़ा। अँधेरे मे वह इधर उधर भटकने लगा।

उधर चार वर्ष पर वसुमित्र और यूथिका का मिलन हुआ। पहले अभिमान, फिर मान, उसके पीछे मिलन का अभिनय होने लगा। तरला द्वार पर खड़ी खड़ी उन दोनों को झटपट वाहर निकलने के लिए बार बार कह रही थी। पर उसकी वात उन दोनों प्रेमियों के कानों में मानो पड़ती ही न थी। यूथिका बीच वीच मे यह भी सोचती थी कि पिता का घर सब दिन के लिए छूट रहा है। वह कभी अपनी प्यारी विद्यों का प्यार करने लगती कभी फिर प्रेमालाप में इब जाती। कभी पिंजडे में सोए हुए सुए को चुमकारने लगती, कभी तरला की फिटकार सुनकर पिता का घर सब दिन के लिए छोड़ने की तैयारी करने लगती। इसीमें तीन पहर रात बीत गई। नगर के तोरणों पर और देवमंदिरों में

मंगलवाद्य वजने लगा। उसे सुनते ही तरला यूथिका का हाथ पकड़ उसे कोठरी के बाहर खींच लाई। वसुमित्र पीछे पीछे चला। सेठ की चेटी ने ऑसू गिराकर पिता का घर छोड़ा।

तरला ने फुलवारी की दीवार के पास आकर देखा कि देशानंद नहीं हैं। अंतःपुर के द्वार के पास उसका भाला और तलवार पड़ी है। वसुमित्र यूथिका को चुप कराने में लगा था। तरला ने उससे धीरे से कहा "हमारे वाबा जी तो नहीं हैं!" वसुमित्र बोला "वड़ा आश्चर्य है, गया कहाँ?"

इसी समय सेंठ के घर में किसी भारी वस्तु के गिरने का धमाका हुआ और उसके साथ वसंतू की माँ 'चोर' 'चोर' करके चिहा उठी। उसे सुन तरला बोलो ''भैयाजी! बड़ा अनर्थ हुआ। बुड्टा अवस्य हम लोगों को हूंढ़ता ढूंढ़ता अंतःपुर में जा पहुँचा। उसे रात को दिखाई नहीं पड़ता, वह निश्चय किसी के ऊपर जा गिरा। अव चटपट यहाँ से भागो"। तरला की बात पूरी भी न हो पाई थी कि यूथिका न जाने क्या कहकर मूर्च्छित हो गई। यदि वसुमित्र उसे थाम न लेता तो वह गिर जाती। वसुमित्र ने पूछा ''तरहा, अब क्या किया जाय?" तरछा ने कहा "यूथिका को मैं थामे हूँ, आप चटपट दीवार पर चढ़ जाइए"। तरला ने अचेत यूथिका को थामा। वसुमित्र उछछकर दीवार पर चढ़ गया और उसने यूथिका को ऊपर खींच लिया। तरला भी देखते देखते चूथिका को थामने के छिए दीवार पर जा पहुँची। वसुमित्र धीरे से उस पार उतर गया और उसने यूथिका को हाथों पर छे लिया। तरला नीचे उतर कहने लगी "भैया जी। झट घोड़े पर चढो और अपनी बहू जी को भी छेछो"। वसुमित्र घोड़े पर वैठा और उसने यूथिका को गोद में ठहरा लिया। तरला बोली "अब चल दो, घर के सब लोग जाग पड़े हैं। सीधे महानायक की कोठरी में चले जाना, वहाँ सब प्रबंध पहले से है"। वसुमित्र कुछ आगा पीछा करने लगा और वोला "और तुम ?" तरला ने कहा "मेरी चिंता न करो। यदि मैं भागना चाहूँ तो पाटलिपुत्र में अभी ऐसा कोई नहीं जन्मा है जो मुझे पकड़ ले।" वसुमित्र तीर की तरह घोडा छोड़कर देखते देखते अहुउय हो गया।

इधर वसतू की माँ का विल्लाना सुन घर और टोले के सव लोग जाग पड़े। यूथिका के पिता के आदमी दीया जलकर चोर को हूँढ़ने लगे। तरला यह रंग ढंग देख धीरे से खिसक गई। सचमुच अधेरे में देशानंद बसंतू की माँ के ऊपर जा गिरा था। वसतू की माँ कोई ऐसी वैसी स्त्री तो थी नहीं। वह देशानद को दोनों हाथों से कसकर पकड़े रही और 'चोर' करके टोले भर का कान फोड़ती रही। घर के लोगों ने जागकर देखा कि सचमुच एक नया आदमी घर में युम आया है और वसंतू की माँ उसे पकड़े हुए है। विना कुछ पूछेपाछे पहले तो सब के सब मिलकर चोर को मारने लगे। मार खाते खाते घरराकर देशानद कहने लगा 'भाई। मैं चोर

नहीं हूँ, मुझे मत मारो। मैं महानायक यशोधवलदेव का शरीर-रक्षी हूँ, मुझे मत मारो। राजकुमारी अभिसार को आई थीं इससे मुझे संग ले आई थीं "। उसकी बात सुन कर कई लोग पूछने लगे "राजकुमारी कौन?" देशानंद ने कहा "सम्राट् महासेनगुप्त की कन्या और कीन?" उसकी इस बात पर सब के सब हॅस पड़े, क्योंकि सम्राट् के कोई कन्या नहीं थी। किसी किसीने कहा "अरे यह पक्का चोर है, इसे खूब पीटो और सबेरे ले जाकर नगररक्षको के हाथ में दे हो"।

पाठक इतने ही से समझ छे कि देशानंद पर कितने अकार की मार पड़ी होगी। सबेरा होते ही नगररक्षक आकर उसे कारागार में छे गए। सेठ के आदमी सब नींद से ऑख मछते उठे थे, इससे वे फिर अपने अपने स्थान पर जाकर सो रहे। उस रात घरवाछों मे से किसीको यह पता न चछा कि यृथिका घर में नहीं है।

वसुमित्र वेग से घोड़ा फेंकता प्रासाद में आ पहुँचा। सार्ग में शीतल वायु के स्पर्श से यूथिका को चेत हुआ। तोरण पर के रच्चक वसुमित्र को पहचानते थे, इससे उन्होंने कुछ रोक टोक न की। वसुमित्र नवीन प्रासाद के सामने यहुँच घोड़े से उतरा और सीधे यशोधवलदेव की कोठरी में गया। यशोधवलदेव सोए नहीं थे, जान पड़ता था कि उसका आसरा देख रहे थे। उनकी आज्ञा से एक दासी आकर सेठ

#### [ २७८ ]

की कन्या को अंत पुर में ले गई और वसुमित्र भी महानायक को प्रणास करके अपने स्थान पर गया।

## नवाँ परिच्छेद

#### विजययात्रा

आश्विन शुक्रपक्ष के प्रारंभ में महाधर्माध्यक्ष नारायण शर्मा ने कुमार माधवगुप्त को साथ लेकर स्थाण्वीश्वर की यात्रा की। चरणाद्रि से हरिगुप्त ने समाचार भेजा कि बिना युद्ध के ही दुर्ग पर अधिकार हो गया पर थानेश्वर की सेना अभी तकप्रतिष्टानपुर में पड़ी हुई है । यशोधवलदेव निश्चित होकर वंगदेश की चढ़ाई की तैयारी करने लगे। हेमत के अत में पदातिक सेना और नावों का बेड़ा वंग की ओर चला। यह स्थिर हुआ कि पदातिक सेना चलकर गिरिसंकट पर अधिकार जमाए, युवराज शशांक और यशोधवलदेव अश्वारोही सेना लेकर यात्रा करे। उस काल में गोड़ या वंग मे घुसते के लिए महला के संकीर्ण पहाडी पथ पर अधिकार करना आवञ्यक था। हजार वर्ष पीछे वंगाल के अंतिम स्वाधीन नवाव कासिमअली खाँ इसी पहाडी प्रदेश में पराजित होकर, और अपना राजपाट खोकर भिखारी हुए थे। गुप्त सम्राटी के समय में जो अत्यत विक्वासपात्र सेनापित होता था उसी के हाथ में मंडलादुर्ग का अधिकार दिया जाता था। नरसिंह-दत्त के पूर्व पुरुषों के अधिकार में बहुत दिनों से यह दुर्ग चला आता था। उनके पिता तक्षदत्त की मृत्यु के पीछे जंग-लियों ने मंडलादुर्ग पर अधिकार कर लिया था। सम्राट् ने एक दूसरे सेनापित को दुर्ग की रक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि नरसिंहदत्त उस समय बहुत छोटे थे। नरसिंहदत्त ने यशोधवलदेव की आज्ञा लेकर पदातिक सेना के साथ मंडला-गढ़ की ओर यात्रा की। सम्राट् कह चुके थे कि वंगदेश का युद्ध समाप्त हो जाने पर नरसिंहदत्त को उनके पूर्व पुरुषों का अधिकार दे दिया जायगा।

यूथिका को यशोधवलदेव ने महादेवी के पास अंतःपुर में भेज दिया था। उन्होंने स्थिर किया था कि वंगदेश से लौट आने पर उसका विवाह वसुमित्र के साथ होगा, तब तक सेठ की कन्या राजभवन में ही रहेगी। तरला यशोधवलदेव के बहुत पीछे पड़ी थी कि युद्धयात्रा के पहले ही वसुमित्र और यूथिका का विवाह हो जाय पर उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने कहा "नई व्याही स्त्री घर में छोड़ युद्धयात्रा करना योद्धा के लिए कठिन बात है। एक ओर युद्धयात्रा की तैयारी हो रही है दूसरी ओर व्याह की तैयारी करना ठीक नहीं है"। तरला चुप हो रही।

कुछ दिन पीछे संवाद आया कि गिरिसंकट पर अधिकार हो गया, पदातिक सेना ने पहाड़ियो और जंगलियो को मार भगाया। उस पहाड़ी प्रदेश में थोड़ी सी सेना रखकर नरिसंहदत्त ने गौड देश की ओर यात्रा की। इतना सुन यशोधवलदेव ने भी शुभ दिन देख कुमार शशांश को साथ ले पाटलिपुत्र से प्रस्थान किया। महाराजाधिराज की आज्ञा से राजधानी अनेक प्रकार से सजाई गई। पूर्व तोरण से होकर दो सहस्र अश्वारोही सेना के साथ युवराज ने वंगदेश की यात्रा की। माधववम्मी और अनंतवम्मी उनके पार्श्वचर होकर चले। वृद्ध सम्राट् ने तोरण तक आकर अपने बाल्य-सहचर यशोधवलदेव के हाथ मे पुत्र को सींपा। उनकी बाई ऑख फरक रही थी। यशोधवलदेव उन्हें ढाढ़स वंधा-कर विदा हुए।

युवराज ठीक समय पर मंडलादुर्ग पहुँच गए। पदाितक सेना लेकर नरसिंहदत्त गौड़देश में जा निकले। वे मार्ग में मडलादुर्ग को छोड़ते गए। गौड उस समय एक छोटा सा नगर था, एक प्रदेश मात्र की राजधानी था। नार्नों का वेड़ा जब गौड़ पहुँचा तब गौड़ीय महाकुमारामाल्य ने बड़े समारोह के साथ युवराज की अभ्यर्थना की। घाट की नार्वों पर रग विरग की पताकाएँ फहरा रही थीं, नगर के मार्गों पर स्थान स्थान पर फूलपत्तों से सजे हुए तोरण बने थे। संध्या होते होते दीपमाला से गौड़ नगर जगमगा उठा। गौड़ की बहुत सी सुशिक्षित सेना आपसे आप साम्राज्य की सेना के साथ हो

शासनकर्त्ता की उपाधि ।

क्री। समुद्रग्रप्त के वंशधर स्वयं विजययात्रा के लिए निकले हैं यह सुन दल के दल गौड़ीय अमात्य अपनी अपनी शरीररक्षी पेना लेकर गरुड़ध्वज के नीचे आ जुटे। युवराज जिस समय शाड़िदेश से चले एस समय एनके साथ दो सहस्र के स्थान पर दस सहस्र अश्वारोही सेना हो गई।

पौंडूवर्द्धनभुक्ति की सीमा पार होने पर विद्रोही सामंतो का शासन आरंभ हुआ। निरीह प्रजा ने बड़े आनंद से सम्राट् के पुत्र की अभ्यर्थना की। पदातिक सेना गाँव पर गाँव अधिकार करती चली। दो एक स्थान पर कुछ भूस्वामियों ने मिट्टी के कोट के भीतर से साम्राज्य की सेना को रोकने का प्रयत किया, पर यशोधवल ने उनके गढ़ों पर अधिकार करके उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया कि अधिकांश महत्तर 🕆 और महत्तम 🗘 अधीन होकर महानायक की शरण में आए। इस प्रकार मेघनाद के पश्चिम तट तक सारा प्रदेश अधिकार में आ गया। पूस के अंत में मेघनाद के तट पर सारी पदातिक, अश्वारोही और नौसेना इकट्ठी हुई। बहुदर्शी महानायक ने शरण में आए हुए सामंतों को फिर अपने अपने पदों पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने वड़ी प्रसन्नता से बहुत दिनों के संचित राजस्व का युवराज के सामने ढेर छगा दिया। लाख से ऊपर सुवर्णसुद्रा पाटलिपुत्र भेजी गई। पराजित सामंतों की दशा सुनकर मेघनाद के

<sup>ं</sup> महत्तर=जमीदार ।

<sup>‡</sup> महत्तम=उच वर्ग के भूस्वामी, तअल्लुकेदार ।

उस पार के सामंत भी धीरे धीरे महानायक के पास दूं। भेजने छगे।

मेघनाद के पूर्व तट तथा समुद्र से छगे हुए समतट प्रदेश पर जिन सामंत राजाओं का अधिकार था वे अधिकतर महायान शाखा के बौद्ध थे और ब्राह्मणों के घोर विद्वेषी थे। पश्चिम तट के आसपास के सामंत राजा भी बौद्ध थे पर ब्राह्मणों से उन्हें द्वेप नहीं था क्योंकि वे बहुत काल से बाह्मणों के साथ रहते आए थे। उनके भाव कुछ उदार थे। उस समय वजाचार्य्य, शकसेन, संघस्थविर वंधुगुप्त आदि बौद्धसंघ के नेता वंगदेश में पहुँच गए थे। उनके उद्योग से विद्रोहियों को थानेश्वर से वहुत कुछ घन और उत्साह मिलता था। कान्यकुटज में बुद्धभद्र और स्थाण्वीश्वर मे अमोघरक्षित, शक्तसेन और बंधुगुप्त आर्य्यावर्त्त में एकछत्र बौद्ध राज्य प्रतिष्टित करने का प्रयत्न कर रहे थे। वंग और समतट प्रदेश के सामतों को दूत भेजते देख युवराज ने सोचा कि अब बहुत सहज में वंगदेश पर अधिकार हो जायगा पर व्यवहारकुशल वृद्ध महानायक का ऐसा विश्वास नहीं था। वे जानते थे कि इधर मेघनाद के पश्चिम तट पर तो केवल सामंत राजा ही विद्रोही हो गए है पर नद के उस पार के सामान्य किसान तक गुप्तसाम्राज्य के विरोधी हैं।

मेघनाद के तट पर शिविर में यशोधवलदेव को सवाद

प्रिला कि **उत्तर में** कामरूप के राजा खुहमखुहा विद्रोहियों की-सहायता कर रहे हैं। कामरूप के भगदत्तवंशीय राजाओं , के साथ गुप्तराजवंश का बहुत दिनों से झगड़ा चला आता था। इस झगड़े के कारण वंग और कामरूप की सीमा पर का बहुत सा एपजाऊ प्रदेश उजाङ जंगल हो रहा था। सम्राट् महासेनगुप्त ने युवावस्था में कामरूपराज सुस्थितवम्मी को पराजित करके कुछ काल के लिए शांति स्थापित की थी। सुस्थितवम्भी के पुत्र सुप्रतिष्ठितवम्भी के राजत्वकाल में इधर गुप्तसम्राट् के साथ कोई झगड़ा न था। पर वंग में युद्ध छिड़ ्रजाने पर कामरूपराज चुपचाप न बैठेंगे, यह बात यशोधवलदेव सम्राट् से कह आए थे। मेघनाद के किनारे सारी सेना पड़ाव डाले यों ही दिन काट रही थी। यशोधवलदेव काम-रूपराज की गतिविधि का ठीक ठीक पता पाए बिना मेघनाद के पार उतरना ठीक नहीं समझते थे। अतः कामरूपराज के प्रत्यक्ष शत्रुताचरण का संवाद पाकर वे एक प्रकार से निश्चित हुए।

यशोधवलदेव ने गुप्तचरों के मुँह से सुना कि सुप्रतिष्ठित-वर्मा के छोटे भाई महाराजपुत्र भास्करवम्मी वंगदेश के विद्रोहियों की सहायता के लिए ससैन्य वढ़ रहे हैं। अप्र-गामी कामरूपसेना ब्रह्मपुत्र का पिच्छमी किनारा पकड़े जल्दी जल्दी बढ़ती आ रही है। भास्करवम्मी अपने द्वितीय सेनादल के साथ वंगदेश में आ पहुँचे हैं, फिर भी वहाँ के सामंतगण दूत भेज भेजकर सिंघ की प्रार्थना कर रहे हैं। यशोधवर्क देय ने सेनापितयों के साथ परामर्श करने के छिए मत्रणासमार विठाई। मेघनाद के किनारे आम और कटहल के लवे चौड़े वन में सेना डेरा डाले पड़ी थी। एक बड़े भारी आम के पेड़ के नीचे एक नया पटमंडप खड़ा किया गया। महानायक यज्ञोधवलदेव, युवराज शशांक, नरसिंहद्त्त, माधववर्म्मा, वीरें-द्रसिंह और अनतवर्मा उस स्थान पर इकट्रे हुए। यशोधवल देव ने सब को उपस्थित दुशा समझाकर पूछा "अब हम छोगों को क्या करना चाहिए ?" युवराज ने तुरंत उत्तर दिया "शत्रु की सेना आकर विद्रोहियों से मिले इसके पहले ही दोनों पर। आक्रमण हो जाना चाहिए"। महानायक प्रसन्न होकर वोले ''साधु ! साधु ! पुत्र यही युद्धनीति है। पर यह तो वताओ कि दोनों दलों के मिलने के पूर्व किस उपाय से आक्रमण करके उन्हें पराजित किया जाय"।

"क्यों ? आप सेना को दो दलों मे वॉट दीजिए। वगदेश के लिए कोई दो सहस्र अश्वारोही और नावों का सारा वेडा रख कर शेप अश्वारोही और पदातिक सेना का आधा कामरूप की ओर भेज दिया जाय"।

"इस सेना का परिचालन कौन करेगा ?"

"आप की आज्ञा हो तो मैं कर सकता हूँ, अथवा नरसिंह। या माधव कर सकते हैं।

"पुत्र ! इस युद्ध में तुम्हीं सेनापित होकर जाओ ।

भगदत्त का वंश यद्यपि समुद्रगुप्त के वंश के जोड़ का नहीं है, पर वहुत प्राचीन राजवंश है। भास्करवर्म्मा भी अवस्था में तुम्हारे ही समान तरुण हैं। विद्रोहदमन में अर्थ का लाभ तो है, पर उतना यश नहीं है। तुम आगे बढ़कर यदि भास्करवर्मा को पराजित कर सकोगे तो युद्ध शीन्न ही समाप्त हो जायगा। सब की सब सेना यदि एक साथ वंगदेश पर आक्रमण करेगी तो विद्रोह का दमन करने में अधिक दिन न लगेंगे। यदि किसी कारण से तुम पराजित हुए तो तुम्हारी पृष्ठरक्षा के लिए में पहुँच जाऊँगा। तुम्हारे साथ कौन कौन जायगा?"

नरसिंह, माधव, वीरेंद्र, वसुमित्र इत्यादि सब के सव एक स्वर से बोल उठे ''मैं जाऊँगा"। पीछे से नितांत नवयुक अनंतवम्मी भी बोल उठे ''प्रभो! मैं भी जाऊँगा?" यशोधवल ने हॅसकर कहा ''भाई! तुम लोग सब के सब चले जाओगे तो फिर मेरे साथ यहाँ कौन रहेगा?"

महानायक की इस बात पर सब ने सिर नीचा कर हिया, कोई कुछ न बोछा। यशोधवछदेव बोछे "सुनो, तुम सब छोग अभी नवयुवक हो। युवराज के साथ किसी पुराने और अनुभवी सैनिक को जाना चाहिए। उनके साथ वीरेंद्र-सिंह जायँगे। नरसिंह, माधव और अनंत इन तीनों में से कोई एक और भी जा सकता है"।

बहुत तर्क वितर्क के पीछे स्थिर हुआ कि नरसिंहदत्त ही

कुमार के साथ यात्रा करें। उसी समय पीछे से अनंतवम्मी वोल उठे ''प्रभो! मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी युवराज के साथ युद्ध मे जाऊँगा"। यशोधवलदेव ने पूछा ''अनत! तुम जाकर क्या करोगे ?"। उनका इतना आमह देख युवराज ने उन्हें भी साथ चलने के लिए कहा।

दूसरे दिन बड़े तड़के दस सहस्र पदातिक, आठ सहस्र अश्वारोही और पचास नावें छेकर युवराज ने यात्रा की।

पदातिक नौसेना धीरे धीरे चलने लगी। युवराज नरसिंह। दत्त को शकरनद के किनारे प्रतीक्षा करने के छिए कहकर अश्वारोही सेना लेकर आगे बढ़े। उस समय कामरूप की सेना सीमा लॉघकर वगदेश के उत्तर प्रात के गॉर्वों मे लूटपार्ट कर रही थी। पर भास्करवर्मा अब तक शकरनद के इस पार तक नहीं पहुँच सके थे। इधर युवराज के साथ जो लोग आए थे उनमें से अधिकांश छोग गौड़ के थे और अपना सारा जीवन युद्ध में ही बिता चुके थे। शत्रुसेना को वेखटके छटपाट मे लिप्त देख युवराज और वीरेंद्रसिंह गौड़ीय सामतों के परामर्श के अनुसार सारी सेना लेकर उसपर टूट पड़े 👂 कामरूप सेना इधर उधर कई खड़ों में होकर छूटपाट कर रहीं थी। उसके सेनापितयों को युवराज के चलने का संवाद मिल्र चुका था पर वे इतनी जल्दी सीमा पार करके आ धमकेंग्रे इस वात का उन छोगों को स्वप्न में भी ध्यान न था। अव् स्मात् इतने अश्वारोहियों से घिरकर कामरूप सेना बार बार

परास्त हुई। जो सेना बची वह छ्ट का सारा धन छोड़ छाड़कर भागी। सेनापितयों ने बहुत यह किया पर सेना एकत्र न हुई। अंत में परास्त कामरूप सेना शंकरनद के किनारे फिर इकट्ठी हुई। पर बार बार हार खाते खाते वह इतनी व्याकुल हो गई कि वीरेंद्रसिह केवल दो सहस्र अश्वारोही लेकर उसे शंकरनद के पार भगा आए। भास्करवम्मी ने दूत के मुँह से सुना कि स्वयं युवराज शशांक वड़ी भारी सेना लेकर कामरूप पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वे जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। मार्ग में भागते हुए सैनिकों के मुँह से उन्होंने अपनी सेना के हारने की ,वात सुनी। शंकरनद के किनारे पहुँचकर उन्होंने देखा कि 'जितने घाट हैं सब पर मागध सेना डटी हुई है, विना युद्ध के

पार जाना असंभव है।

एक लाख से ऊपर सेना लेकर युवराज भास्करवर्मा ने शंकरनद के उत्तर तट पर स्कंधावार स्थापित किया। वे वीर और वीरपुत्र थे। वे उसी समय जिस प्रकार से हो नद पार करना चाहते थे; पर युद्धनिपुण सेनापितयों के बहुत समझाने पर वे रक गए। उन्होंने कहा कि बहुत दूर से चलकर आने के कारण सेना थकी हुई है। पराजित सेना ने आकर यह बात फैला रखी है कि मगध साम्राज्य की सेना दुर्जय है और युवराज शशांक में कोई अद्भुत देवशिक है। शंकरनद बहुत चौड़ा न होने पर भी गहरा और तीव्र वेग का है। इसे पार करना सहज नहीं है। जब कि उस पार शत्रुसेना का

अधिकार है तव अपनी सेना को विना विश्राम दिए पार डतारने की चेष्टा करना ठीक नहीं है। युवराज भास्करवम्मि तरणहोने पर भी धीर, शांत और युद्धविद्या में दक्ष थे। वृद्ध सेनापतियों की बात मान उन्होंने शंकरनद क किनारे ही पडाव डाला।

उस पार सहस्रों डेरे खड़े होते देख युवराज शशांक समझ गए कि भास्करवर्म्मा सुयोग देख रहे हैं। तीन दिन तीन रात दोनों पक्ष की सेनाएँ तट पर पड़ी एक दूसरे के आक्रमण का आसरा देखती रहीं। चौथे दिन बड़े सवेरे मागध सेना ने उठकर देखा कि उस पार डेरों की सख्या कुछ कम हो गई है। शशांक समझ गए की कामरूप की सेना नद उतरने की चेष्टा कर रही है, और युद्धविद्याविशारद भास्करवर्म्मा अपनी सेना को वहुत से खंडों मे बॉटकर एक ही समय मे अनेक स्थानों से उसे उतारने का यह करेंगे। युवराज और वीरेद्रसिंह चिता मे पड़ गए। वात यह थी कि नरसिंहदत्त सेना लेकर अव तक न पहुँच सके थे।

दोनों ने लेखा लगाकर देखा कि घायल और निकम्मी सेना को छोड साढे सात हजार अश्वारोही वच रहे हैं। इस सेना को दो भागों में वॉटकर युवराज और वीरेद्रसिंह कामरूप की एक लाख सेना को रोकने के लिये तैयार हुए। वीरेंद्रसिंह और गौडीय सामतो ने वहुतेरा समझाया पर युवराज शहातक ने युद्धक्षेत्र से हटना स्वीकार न किया। वीरेंद्रसिंह

आदि ने समझ लिया कि मुद्दी भर सैनिक लेकर कामरूप की इतनी बड़ी सेना का सामना करना पागलपन है और इसका परि-णाम मृत्यु है। उन लोगों ने यशोधवलदेव के पास एक अश्वारोही और नरसिंहदत्त के पास एक सामंत को चटपट भेजा। नरसिंह-दत्त पदातिक सेना लिए अभी चालीस कोस पर थे और यशोधवलदेव का शिविर मेघनाद के तट पर था। शंकरनद से शिविर एक महीने का मार्ग था।

सामंतों ने जब देखा कि युवराज किसी प्रकार युद्धकेत्र से न हटेंगे तब वे भी उनके साथ मरने के लिए प्रस्तुत हुए। प्रधान प्रधान सामंत, नायकों के हाथ में सैन्यपरिचालन का भार देकर, युवराज के शरीररक्षी दल में जा मिले। सौ शरीर रक्षियों के स्थान पर तीन सौ शरीर रक्षी साथ लेकर युवराज शिविर से निकल पड़े। विदा होते समय ऑख में ऑसू भरे वीरेंद्रसिंह युवराज का हाथ थामकर बोले "कुमार! यदि लौटकर मुझे इस स्थान पर न देखना तो जान लेना कि वीरेंद्रसिंह जीता नहीं है। यदि कभी देश लौटकर जाना तो महानायक से कहना कि महेंद्रसिंह का पुत्र उनकी सेवा में जीवन देकर छतार्थ हुआ। एक अश्वारोही भी प्राण रहते वाट पर से न हटेगा"।

युवराज चार हजार से भी कुछ कम सवार लेकर पर्वत की ओर चले। उस समय शंकरनद के दोनों ओर घना जंगल था। ब्रह्मपुत्र के संगम से लेकर दो तीन कोस १९ तक के बीच केवल दो तीन स्थानों को छोड़ और कहीं से नदा पार नहीं किया जा सकता था। युवराज के शिविर से निकलने पर आकाश बादलों से ढक गया। सेनादल धीरे धीरे नदी का किनारा पकड़े चलने लगा। शिविर से बारह कोस निकल आने पर कामरूप की सेना की आहट मिली। कुछ और बढ़ने पर दिखाई पड़ा कि प्राय दस सहस्र सेना नद् के उस-पार एकत्र है। सेना के लोग बन से लकड़ी ला लाकर सेत्र बॉधने का उद्योग कर रहे हैं। उस स्थान पर नद् दो चट्टानों के बीच से होकर बहता था, इससे उसका पाट चौड़ा न था। युवराज ने सेना ठहराकर सामंतों से परामर्श किया । सब ने एक स्वर से कहा "इस स्थान पर तो बहुत थोड़ी सेना लेकर बहुत बड़ी सेना का मार्ग रोका जा सकता है"। उनके उपदेश के अनुसार युवराज उस स्थान पर एक सहस्र अश्वारोही रखकर शेष सेना को लेकर आगे बढे।

संध्या हो जाने पर युवराज ने नदीतट पर विश्राम के लिए शिविर खड़ा कराया। साथ में डेरा केवल एक ही था। युवराज ने सामंतों और नायकों सिहत उसमें आश्रय लिया। सैनिक लोग पेड़ों के नीचे ठहर कर भीगने लगे। वन में कहीं सूखी लकड़ी भी न मिली की आग जलाते। रात अधिक वीतने पर मूसलाघार पानी वरसने लगा। माघ का महीना था, टिकने का कहीं ठिकाना न पाकर सेना ने अत्यंत कष्ट से रात काटी। सवेरा होते ही युवराज फिर आगे बढ़े। पानी

ेघार वाँधकर वरस रहा था, सारा बन जल से भर गया था। /तुपार सी ठंढी वायु प्रचंड वेग से वह रही थी इससे घोड़ों को दौड़ाना असंभव हो रहा था। इस प्रकार दो पहर तक चल-कर युवराज की सेना जंगल के वाहर हुई। नायकों ने देखा कि सामने भारी मैदान है और हरे भरे खेत दूर तक फैले हुए हैं। नद का पाट उस स्थान पर चौड़ा था, पर गहराई अधिक नहीं जान पड़ती थी। उस पार के हरे भरे मैदान में सेना का पड़ाव दिखाई पड़ता था। देखने से पचास सहस्र सेना का अनुमान होता था। युवराज के सेनानायकों ने थकी (मॉदी सेना को नदीतट पर एकत्र किया। भूख से व्याकुछ ँ और शीत से ठिठरे हुए सैनिक घोड़ों पर से उतर युद्ध के छिए खड़े हुए। पर युद्ध करता कीन ? उस पार शत्रु के शिविर में तो कहीं कोई मनुष्य दिखाई ही नहीं पड़ता था।

तीसरा पहर बीत जाने पर एक अश्वारोही ने आकर युवराज को संवाद दिया कि कई प्रामीण उनसे मिलना चाहते हैं। युवराज ने उन्हें मामने लाने के लिए कहा। सैनिक तुरत कई नाटे और चिपटी-नाकवाले किसानो को सामने लाए। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया "हजारों घोड़े खेती का सत्यानाश कर रहे हैं। यदि द्या करके उन्हें खेतों से हटाने की आज्ञा दी जाय तो हम लोग सैनिकों और घोड़ों के लिए पूरा पूरा मोजन और दानाचारा अभी पहुँचा जायँ"। युवराज की आज्ञा से भूखे घोड़े खेतों से हटा लिए गए।

प्रामवासी अनेक आशीर्वाद देते हुए वहुत सा अन्न और/ चारा लेकर आए। आहार मिलने से घोंड़ों और सैनिकों की रक्षा हुई। संध्या होते होते नद के दोनों तटों पर सहस्रों म्यानों पर अलाव जले। पानी लगातार वरस रहा था। उस दिन भी युद्ध न हुआ।

सैनिकों ने किनारे के जंगल से लकडी ला लाकर बहुत से झोपड़े खड़े किए। दो पहर रात गए युवराज और अनंत-वर्मा डेरे से निकलकर लकड़ी के घर में गए। आकाश में अब तक बादल धेरे हुए थे। बायु का वेग बढ़ गया था, पर पानी बहुत कुछ थम गया था। युवराज ने पूछा "अनंत। जान पड़ता है कि नद बढ़ आया है"। अनंतवर्मा देखकर आए और कहने लगे, "हॉ, बहुत बढ़ आया है"। युवराज बोले 'अच्छी बात है, तुम यहाँ आओ"।

रात के पिछले पहर बृष्टि बंद हुई, हवा भी रकी और नद का जल भी धीरे धीरे घटने लगा। युवराज ने सेनानायकों को युद्ध के लिए प्रस्तुत होने की आज्ञा दी। नद के किनारे रक्षा के लिए अरवारोहियों का प्रयोजन नहीं था इससे युवराज की आज्ञा से पाँच सौ अरवारोही रोष सेना के घोड़ों को लेकर वन के भीतर जा रहे। ढाई हजार सेना युद्ध के लिए प्रस्तुत होकर नदी के तट पर आ खड़ी हुई।

सवेरा होने के पहले ही कामरूप की सेना नद पार करने के लिए उठ खड़ी हुई। स्वय भास्करवर्मा उस सेनादल का परिचालन करते थे । वे रात को आग जलती देख समझ गए थे कि उस पार शत्रुसेना पहुँच गई है । सुर्घ्योद्य के पहले ही उन्होंने सेना को बढ़ने की आज़ा दी । सहस्रों सैनिक जयध्विन करते हुए एक साथ नदी के शीतल जल में उतरे।

# दसवाँ परिच्छेद

## शंकरनद का युद्ध

दो दिन पर आज सूर्य्यदेव ने पूर्व की ओर दर्शन दिए हैं। भारकरवम्मी की सेना का अधिकांश नद की बीच धारा में पहुँच चुका है। दूसरी ओर युवराज शशांक अपनी दो सहस्र सेना लिए पत्थर की चट्टान के समान शत्रु को रोकने के लिए निश्चल भाव से खड़े हैं। अश्वारोही सेना के पास घनुप वाण तो रहता नहीं कि वह दूर से शत्रुसेना की कुछ हानि कर सके। इससे वे चुपचाप डटे रहे। ज्योंही कामरूप की सेना पास पहुँची कि युवराज की सेना जयध्विन करती हुई वेग से आगे वढ़ी। जैसे मेघों के संघर्ष से घोर गर्जन होता है वेसे ही दो सेनादलों के संघर्ष से अस्त्रास्त्रों की भीपण झनकार उठी। कामरूप की सेना आगे न वढ़ सकी, मागध सेना के आक्रमण

के आधात से पीछे हटी। कितु पीछे खचाखच भरी हुई सेना ने उसे फिर आगे बढ़ाया। कामरूप सेना ने फिर पार उतरने का उद्योग किया, पर मागध सेना ने उसे फिर पीछे जल में टेल दिया। कितु कामरूप के बीर सहज में हटनेवाले नहीं थे। बड़े तीव्र बेग से कई सहस्र सेना एक साथ मुट्टी भर मागध सेना पर दूटी, पर फिर हार खाकर पीछे हटी। दो सहस्र मागध वीर चट्टान की तरह अड़े रहे। कई सहस्र सेना एक साथ धाक्रमण करके भी उन्हें एक पग पीछे न हटा सकी। विजय की आशा छोड़ वे मरने मारने के लिए खड़े थे। उनके जीते जी उन्हें वहाँ से हटा दे, जान पड़ता था कि ऐसी सेना उस समय पृथ्वी पर न थी।

नद के उस पार हाथी पर बैठे युवराज भास्करवर्मा सेना का परिचालन कर रहे थे। अपनी सेना को बार बार पीछे फिरते देख कोध और क्षोभ से अधीर होकर उन्होंने हाथीवान को हाथी बढ़ाने के लिए कहा। हाथी पानी में उतरा, पर पानी सुडककर ही वह अचल होकर खड़ा हो गया। हाथीवान ने बहुत चेष्टा की पर उसे आगे न बढ़ा सका। हाथी अकुश की चोट खा खाकर चिग्चाड़ने लगा, पर एक पैर भी आगे न रख सका। भास्करवर्मा हाथी की पीठ पर से कृद पड़े और एक सेनानायक से घोड़ा लेकर उसपर सवारहों गए। इतने ही में सहस्तों वज्रपात के समान ऐसा घोर और भीषण शब्द हुआ कि सब के सब सन्नाटे में आ गए।

पक्षी अपने अपने घोंसलों को और पशु जंगल की झाड़ियों को छोड़ इधर उधर भागने लगे। युवराज भास्करवम्मी को पीठ पर लिए घोड़ा नदी का तट छोड़ एक ओर भाग निकला। लाख चेष्टा करके भी भास्करवम्मी उसे न फेर सके।

भयंकर शब्द सुनकर दोनों पक्षों की सेना ठक खड़ी रहो। उठे हुए खड़ उठे हो रह गए, लंबे लंबे भाले लिये गौड़ीय सैनिक चकपकाकर चारों ओर ताकने लगे। युद्ध थम गया। सैनिकों ने चिकत होकर देखा कि नद मे कुछ दूर पर पहाड़ के समान खड़ा जल वेग से बढ़ता चला आ रहा है, सैकड़ों पेड़, पशु, पक्षी धारा में पड़कर बहे चले आ रहे हैं। डर के मारे गौड़ीय सेना कगार पर जा खड़ी हुई। देखते देखते जलसमूह आ पहुँचा। क्षण भर में कामरूप की विशाल सेना न जाने क्या हो गई। गौड़ीय सेना ने जहाँ तक हो सका शत्रु के सैनिको का उद्धार किया। जल बराबर बढ़ता हुआ देख युवराज ने सैनिकों को घोड़ों पर सवार हो जाने की आज्ञा दी। देखते देखते नद के दोनों ओर की भृमि दूर तक जलमग्न हो गई। उस पार केवल दो या तीन सहस्र सेना बच गई थी, वह भी भाग खड़ी हुई। गौड़ीय सेना ऊँची भूमि पर जा टिकी।

पहले घाट पर युवराज जो सहस्र अश्वारोही छोड़ आए थे वे यथासाध्य सेतु बॉधने में बाधा दे रहे थे। इतनेमें बाढ़ आकर पुल को वहा ले गई। दोनों पक्षों की सेना ने उत्ती भूमि का आश्रय छेकर प्राण बचाए। दूसरे दिन सवेरे जब युवराज की सेना आकर उनके साथ मिछी तब नडी के उस पार कोई नहीं दिखाई पडता था। बात यह थी कि भास्करवम्मी के साथ की सेना का भागना सुनकर उस स्थान पर जो सेना थी वह भी रात को ही भाग गई थी।

वीरॅंद्रसिंह शत्रुसेना के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर कामरूप की सेना ने नद पार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वाढ़ का जल जिस समय अकस्मात् आकर फैछ गया, और सैकड़ों सैनिकों की मृत देह आ आकर किनारे पर लगने लगी उस समय कामरूप की सेना अपने युवराज को इधर उधर हॅंडने लगी। चौथे दिन सबेरे दूर पर कलरव और जयम्बनि सुनकर वीरॅद्रसिंह युद्ध के लिए तैयार हुए। वे समझे कि युवराज की जो थोड़ी सी सेना थी वह खेत रही और मास्करवर्मा अब उनपर आक्रमण करने आ रहे हैं। पर जयध्वित जब और पास सुनाई पडी तव उन्होंने सुना कि सम्राट् महासेनगुप्त के नाम पर जयध्विन हो रही है। उन्हें चड़ा आश्चर्य्य हुआ। देखते देखते युवराज की सेना शिविर में आ पहुँची। साढ़ें सात सहस्र कंठों की जयध्वित नद के पार तक गूँज उठी। उस पार भास्करवर्मा का सेनापित-समझा कि कामरूप की सेना हार गई। वह चटपट अपने साथ की सेना सहित भाग खड़ा हुआ। युवराज के मुँह से

युद्ध की सारी व्यवस्था सुन वीरेंद्रसिंह समझ गए कि जय नहीं हुई है, भगवान् ने रक्षा की है।

गंकरनद् के युद्ध के एक सप्ताह पीछे संवाद आया कि नरसिहदत्त पदातिक सेना लेकर पहुँच गए हैं और कल तक शिविर में आ जायँगे। नद् का जल थमते ही वीरेंद्रसिंह ने उस पार के शत्रुशिविर पर अधिकार किया। नरसिंहद्त्त के आगमन का समाचार पाकर युवराज ने अधिकांश सेना लेकर शंकरनद् के उत्तर तट पर शिविर स्थापित किया।

दूसरे दिन पहर दिन चढ़ते चढ़ते पदातिक सेना आ पहुँची और नद पार करके उत्तर तट पर उसने पड़ाव डाला। बार बार के पराजय और आकिस्मिक विपत्ति से घबराकर भास्करचम्मी की बची बचाई सेना तितर वितर होकर मागी। सेना का छत्रमंग देख उन्होंने बहुत चेष्टा की पर फिर सेना एकत्र न हुई। शंकरनद के युद्ध के एक मास पीछे पचीस सहस्र सेना लेकर भास्करवर्म्मा युवराज शशांक पर आक्रमण करने के लिए चले। शशांक उस समय भी शंकरनद के तट पर ही जमे रहे। वे कामरूप राज्य पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे पर सेना की संख्या बहुत थोड़ी बताकर नरसिंहदत्त और वीरेंद्रसिंह ने उन्हें रोक रखा।

शिविर से थोड़ी ही दूर पर सेना ने अड्डा जमाया। नरिसह की पदातिक सेना पर्वत की चोटियों और संकीर्ण पर्थों पर अधिकार जमाकर वैठी। वीरेंद्रसिह और शशांक अश्वारोही सेना लेकर पर्वत की घाटी में जा छिपे। मास्कर्य वर्म्मा जब घाटी पार करने के लिए बढ़े नरसिंहदत्त ने अपनी पदातिक सेना लेकर उन्हें कई बार पीछे हटा दिया। कामरूप सेना हारकर पीछे हट रही थी इतने में शशांक और वीरेंद्रसिंह के अश्वारोही उसपर बिजली की तरह जा पड़े। मास्कर वर्म्मा की सेना ठहर न सकी, तितर बितर हो गई। कई प्रभुभक्त सामंतों ने जब देखा कि युद्ध अब समाप्त हो गया तब वे भास्करवर्मा को जबरदस्ती हाथी पर बिठाकर रणभूमि छोड़कर भागे।

युवराज शशांक और वीरेद्रसिंह ने भागती हुई शत्रुसेना का पीछा करके हजारों सैनिकों को बंदी किया। सैकड़ों बीर मारे गये। पचीस सहस्र की चौथाई सेना भी कामरूप लौटकर न गई। युद्ध समाप्त हो जाने पर कर्त्तव्य निश्चित करने के लिए युवराज ने मंत्रणासभा वुलाई। शंकरनद के किनारे भास्करवर्म्मा के शिविरों मे युवराज, वीरेंद्रसिंह, नर-सिंहदत्त और गौड़ देश के सामत लोग एकत्र हुए। शशांक ने पूछा "अब क्या करना चाहिए ? कामरूप पर चढ़ाई, करना उचित होगा या नहीं ?"

वीरेंद्र०--यही मुद्धी भर सेना लेकर ? असंभव !

नरसिंह०—अठारह सहस्र सेना छेकर तो एक छाख सेना भगा दी गई और कामरूप पर चढ़ाई करना असंभव है हैं वीरेंद्र०—तुम छोग पागल हुए हो १ पर्वतों से घिरे हुए

कामरूप देश पर चढ़ाई एक छाख सेना छेकर भी नहीं हो सकती और नीछाचछ पर आक्रमण करने के छिए तो नावों का बहुत बड़ा वेड़ा भी चाहिए।

शशांक—मैं यशोधवल को लिख भेजता हूँ, वे वसुमित्र के साथ सारी नौसेना भेज देंगे।

वीरेंद्र०—वंगदेश का क्या किया जायगा १ पीछे शत्रु छोड़कर आगे दूरदेश में बढ़ना रणनीति के विरुद्ध है।

गौड़ देश के सामंतों ने एक स्वर से वीरेंद्रसिंह की बात का समर्थन किया; उन्होंने कहा "कामरूप पर चढ़ाई करने का मुख्य उद्देश्य तो सफल हो गया। जो सेना वंगदेश में विद्रो-हियों को सहायता देने जाती थी वह तो एक प्रकार से निर्मूल हो गई। अब जब तक भारकरवर्मा फिर से नई सेना न खड़ी करेंगे वे युद्ध के लिए नहीं का सकते। अब इस समय चटपट लौटकर वंगदेश के विद्रोह का दमन करना चाहिए"।

शशांक ने विवश होकर कामरूप की चढ़ाई का संकल्प त्याग दिया। यह स्थिर हुआ कि एक सेनानायक दो सहस्र अश्वारोही और दो सहस्र पदातिक लेकर भास्करवर्मा की गतिविधि पर दृष्टि रखने के लिए ब्रह्मपुत्र के तट पर रहे, शेष सेना लौट चले। मंत्रणासभा विसर्जित होने पर वीरेंद्रसिंह ने कहा "कुमार! मैंने भास्करवर्मा के शिविर में एक पेटी के भीतर कई रब्न पाए हैं, अब तक आपको दिखाने का अवसर नहीं मिला था"। युवराज और नरसिंहदत्त वड़ा आग्रह प्रकट्टी करते हुए वीरेद्रसिंह के डेरे में गए। वीरेंद्रसिंह ने कपड़े के एक चेठन के भीतर से एक छोटा सा चाँदी का डिट्वा निकाल कर दिखाया और पूछा "इसके भीतर क्या है कोई वता सकता है ?" युवराज बोले "न। डिट्वे के ऊपर कुमार भास्करवर्म्मा का नाम तो दिखाई पड़ता है"। वीरेंद्रसिंह ने डिट्वा खोलकर उसके भीतर से कई फटे हुए भोजपन्न बाहर निकाले। उन्हें देख कुमार बोल उठे "ये तो चिट्ठियाँ जान पड़ती हैं। किसकी हैं ?"

"पढ़कर देख लीजिए"।

युवराज पढ़ने छगे-

"आशा नहीं हैं। हमारी सेना शीव्र चरणाद्रिगढ़ पर आक्र-मण करेगी। माधव आज कल यहाँ आए हैं। देखना, यशोधवल और शशाक लौटकर न जाने पाएँ। मामा के जीते मैं प्रकाश्य रूप मे शत्रुताचरण नहीं कर सकता।

प्रभाकरवर्द्धन"

पत्रपढ़ते पढ़ते युवराज शशांक का रग फीका पड़ गया। यह देख वीरेंद्रसिंह बोले ''कुमार! अभी दो पत्र और हैं"। युवराज ने वड़ी कठिनता से अपने को सँभालकर दूसरा पत्र हाथ में लिया और पढ़ने लगे—

''महाराज प्रहवर्मा.... ...

लाख सुवर्ण मुद्राऍ मिलीं .. ...

#### [ ३०१ ]

स्थाण्वीश्वर से महाराजाधिराज का एक पत्र आया है। यदि किसी उपाय से शशांक की हत्या करा सकें तो युद्ध अभी समाप्त हो जाय। फिर यशोधवल हम लोगों के हाथ से निकल-कर नहीं जा सकता।

> आशीर्वादक महास्थविर वंधुगुप्त"

''तो वंधुगुप्त आजकल वंगदेश में है''

"अवश्य । यह पत्र महानायक के हाथ में देना चाहिए" "अभी एक अश्वारोही भेजो"।

'न। हम छोग अपने साथ छे चलेंगे। और एक पत्र है, देखिए"।

युवराज फिर पढ़ने छगे---

"इस समय पाटिलपुत्र में दो तीन सहस्र से अधिक सुशिक्षित सेना नहीं है। आप यदि युवराज को पराजित कर सकें तो चटपट पाटिलपुत्र पर आक्रमण कर दें। चरणादि के उधर स्थाण्वीश्वर की सेना तैयार है।

#### आशीर्वादक

कपोतिक महाविहारीय महास्थविर बुद्धघोप"। पत्र पढ़कर कुमार उदास हो गए और चिंता करने ठगे। वीरेंद्रसिंह और नरसिहदत्त उन्हें समझा बुझाकर शिविर में छे गए। दूसरे दिन युवराज और वीरेद्रसिंह नर-सिहदत्त को वहीं छोड़ मेघनाद तटस्थ शिविर की ओर छौट पड़े।

# ग्यारहवाँ परिच्छेद

#### अदृष्ट गणना

पाटिलपुत्र के नए राजभवन के ऑगन की फुलवारी में एक पुराना शिवमंदिर था। एक दिन प्रातःकाल मंदिर के वाहर बैठकर एक युवती गीली धोती पहने महादेव की पूजा कर रही थी। युवती तन्वी थी और उसका वर्ण तपाए सोने का सा था। उसके भींगे कपड़े से होकर उसकी गोराई फूटी पड़ती थी। किट के नीचे तक पहुँचते हुए घने घुँघराले काले भवर केश हवा के झोंकों से लहरा लहराकर माथे पर से वस्न हटा हटा देते थे। युवती एक हाथ से वस्न थामे हुए एकाप्रवित्त से पूजा कर रही थी। अध्यं, चंदन, पुष्प, बिल्वपत्र और नैवेद्य विधिपूर्वक चढ़ाकर सुंदरी घुटना टेक और हाथ जोड़ मनाने लगी—

"भगवन् ! युद्ध में जय प्राप्त हो। महानायक छुशल-पूर्वक छौट आऍ, युवराज शशाक युद्ध में विजय प्राप्त करके छुशल मगल से राजधानी में आऍ, और—और—"

पीछे से न जाने कौन बोल उठा ''और सेठ वसुमित्र कुशल-मंगल से पूर्ण यौवन सहित आकर यूथिका को गले लगाएँ। कैसी कही ? न कहोगी"। युवती ने चकपकाकर पीछे ताका, देखा तरला खड़ी है। वह कब धीरे धीरे दवे पाँव आई युवती को पता न लगा। उसकी बात सुनकर उसके मुँह पर लाली झलक पड़ी। देखते देखते गोल कपोलो पर की ललाई सारे शरीर में दौड़ गई। छिब देखकर तरला मोहित हो गई। वह बोल उठी "हाय! हाय! इस समय नायक पास नहीं हैं। उसके भाग्य में ही नहीं कि यह अपूर्व शोभा देखे"। युवती ने कुंदकली से दातों से लाल लाल ओठ दवाकर घूंसा ताना और फिर महादेव को प्रणाम किया। तरला फिर बोल उठी "हे महादेव बाबा! मेरे मन में जो है उसे लाज के मारे कह नहीं सकती हूं। मेरे हदय का रक्ष कुशल मंगल से लौट आए तो हम दोनों एक साथ कुष्ण चतुईशी को विधिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे"।

यूथिका ने महादेव को प्रणाम कर तरला की ओर ताककर कहा "तू मर भी"। तरला हँसते हँसते बोली "तुम्हारा शाप यदि लगता तो मैं नित्य न जाने कितनी बार मरती। पर मैं मर जाऊँगी तो नायक पकड़कर कौन लाएगा ?"

"देख तरला! तू अब बहुत बढ़ती चली जा रही है। भला, महादेवी सुनेंगी तो मन में क्या कहेंगी ?"

"महादेवी मानो तुम्हारी सब करत्त् नहीं जानतीं"।

"जानें या न जानें। तू बार बार यह सब वकती है, मुझे बड़ी लाज आती है"। "मनकी बात खोलकर कहने ही में इतना पाप लग गया। तुम्हारी बात तो अब घर घर फैल गई है। मैं तुम्हें एक वड़ा अच्छा तमाशा देखने के लिए बुलाने आई थी, पर तुम्हारी छिव देखकर सब कुछ भूल गई। क्या कहे, इस समय सेठ का लड़का न जाने कहाँ है। वेचारा कहीं शिविर मे पड़ा होगा"।

तरला की बात पर यूथिका की ऑखे भर आई, पर वह अपनी अवस्था छिपाने के लिए बोली "क्या दिखाएगी ? बोल"। तरला ने कहा "जल्दी आओ। ज्यामामंदिर मे एक और कोई तुम्हारे ही समान पूजा करने बैठा है"। दोनों फुलवारी के बाहर निकलीं।

गंगाद्वार पर भागीरथी के किनारे इयामादेवी का मंदिर था। पत्थर के पुराने मंदिर के भीतर पुजारी बैठा पूजा कर रहा है। बाहर महादेवी हाथ जोड़े खड़ी हैं। मंदिर के द्वार के सामने चित्र विचित्र खभों का मंडप है जिसमे पट्टबस्न धारण किए कई युवती और किशोरी स्त्रियाँ खड़ी हैं। मडप के एक कोने में एक युवती बैठी देवीफूल में लाल चदन लगा लगाकर एकाम चित्त से पूजा कर रही थी। उसके मामने जया के फूलों का ढेर लगा हुआ था। यूथिका और नरला ने ज्यामामदिर के ऑगन मे आकर उसकी देखा. L दोनों धीरे घीरे दवे पाँव जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। युवती उस समय पृजा समाप्त करके हाथ जोड़कर मना रही की 'हे देवि! कुमार कुश्र छक्षेम से छौट आएँगे तो मैं अपना कि निकालकर तुम्हें चढ़ा ऊँगी। यही माँगती हूँ कि कुमार कुश्र होंगल से विजयी होकर छौटें और उनके साथ भैया, अनंतवर्मा, माधववम्मी, यशोधवलदेव और वीरेंद्रसिंह सब के सब मले चंगे छौटें। कोई मरे न, यदि किसी का मरना आवश्यक ही हो तो मैं तुम्हारे चरणों में अपने को बिंछ चढ़ाने के लिए तैयार हुँ। अब मुझे मरने से डर नहीं छगता है। बार बार यही भिक्षा चाहती हूँ कि कुमार शीघ घर छौटें"।

तरला पीछे से बोल उठी "चित्रादेवी! किसको कुमार कुमार कहकर, पुकार रही हो ?" चित्रा चौंककर उठ खड़ी हुई और उसने देखा कि तरला और यूथिका पीछे खड़ी हैं। लज्जा से दवकर चित्रा भाग खड़ी हुई। उसके पैरों की आहट सुनकर महादेवी ने पूछा "कौन है ?" तरला ने उत्तर दिया "चित्रादेवी हैं"।

महादेवी—चित्रा तो बैठी पूजा न कर रही थी, उठकर आगी क्यों ?

तरला—वे पूजा समाप्त करके देवी से कुछ मना रही थीं इतने में हम लोग पहुँच गईँ। उनका मनाना हम लोगों ने कुछ युन लिया, इसीपर वे भागीं।

महा०-क्यों ? वह क्या मना रही थी ?

तरला—वे मना रही थीं कि कुमार यदि कुशलक्षेम से

छौट आऍगे तो मैं अपना रक्त चढ़ाकर महाकाळी की पूजा करूँगी।

तरला की बात सुनकर महादेवी हॅस पड़ीं। गंगा, यूथिका आदि भी हॅसते हॅसते लोट गईं। महादेवी की आज्ञा से लितका चित्रा को हूँढ़ने गई। महादेवी ने पूछा "यूथिका कहाँ हैं? वह आज मेरे पास नहीं आई"। चित्रा की मनौती सुनकर यूथिका की ऑखें डबडबा आई थीं। वह अपने प्रिय के ध्यान में मग्न हो रही थी। वह अपनी मनौती की बात मन में सोच रही थी और भीतर ही भीतर अपने प्रिय के मंगल की प्रार्थना कर रही थी। तरला और महादेवी की एक वात भी उसके कान में नहीं पड़ी। हॅसी ठड़ा सुनकर सेठ की बेटी का ध्यान भंग हुआ। महादेवी के फिर पूछने पर यूथिका लजा से दव गई। तरला ने उत्तर दिया "यहीं तो बैठी हैं"।

यूथिका ने धीरे से उठकर महादेवी को जाकर प्रणाम किया। उसको छजाई देख महादेवी ने पूछा। "तुम आज आई क्यों नहीं, क्या हुआ है ?" यूथिका कोई उत्तर न देकर पैर के अंगूठे की ओर देखने छगी। तरछा आगे बढ़कर बोळी "देवि! श्रेष्टिकन्या महादेव के मंदिर में पूजा कर रही थीं"।

महा०-यूथिका, इतनी छजाई क्यों है ?

तरला—चित्रादेवी की सी बात इनकी भी है।

यूथिका ने लजाकर और भी सिर झुका लिया। इतने में लितका चित्रा का हाथ पकड़े उसे खींचती हुई ले आई।

महादेवी ने उससे पूछा "चित्रा!तू क्या मना रही थीं?" /चित्रा लजा के मारे कुछ बोल न सकी। महादेवी उसे अपने पास खींचकर बोली 'लजाने की क्या बात है ? मुझसे धीरे से कह दो, कोई सुनेगा नहीं"। चित्रा महादेवी को गोद में मुँह ढॉककर सिसकने लगी। महादेवी ने उसे शांत करके तरला से पूछा "तरला! ये तो सब की सब बड़ी भारी भक्तिन हो गई तुम्हारा साथ अव कोन देगा ?" तरला मुसकराती हुई बोळी "मेरा साथ अब कौन देगा? मेरा साथ देंगे यमराज"। छतिका महादेवी के पास उनके कान सें ्धीरे से बोली "नहीं माँ, इनका एक और साथी है, उसका नाम है वीरेंद्रसिंह । तरला ने एक दिन अपनी कोठरी की दीवार पर वीरेंद्रसिंह का नाम लिखा था पर मुझे देखते ही उसे मिटा दिया"। यद्यपि यह बात धीरे से कही गई थी पर सव ने सुन ली और बड़ी हॅसी हुई। तरला सकुचकर पीछे जा खड़ी हुई। इतने में एक दासी ने आकर कहा "महादेवि! महाप्रतीहार विनयसेन श्रीमती का दर्शन चाहते हैं"। महादेवी ने कहा ''उन्हें यहीं बुळा ळाओ"।

क्षण भर में विनयसेन मंदिर के ऑगन में आ पहुँचे और उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया । महादेवी ने पूछा "विनय, कहो क्या है ?"

विनय०—महादेवी की आज्ञा से महामंत्रीजी ने एक ज्योतिषी भेजा है।

महादेवी—ज्योतिषी जी कहाँ हैं ? विनय०—उन्हें मैं गंगाद्वार के बाहर बिठा आया हूँ। महादेवी—उन्हें यहाँ छे आओ।

विनयसेन प्रणाम करके चले गए और थोड़ी देर में एक वृद्ध ब्राह्मण को साथ छिए छौट आए। ब्राह्मण देवता स्यामा-मिद्द के सामने एक कुशासन पर बैठे। महादेवी ने सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने उन्हें अपना हाथ दिखाने के छिए कहा। बहुत देर तक महादेवी का हाथ देख-कर ब्राह्मण ने कहा "देवी। आपको थोड़े ही दिनों में कुछ कष्ट होगा, पर वह कष्ट बहुत दिनों तक न रहेगा"।

महादेवी—मेरा पुत्र तो छुशल मंगल से घर लीट आएगा न।

गणक ने भूमि पर कई रेखाएँ खींची, फिर थोड़ी देर पीछे वे बोले "युवराज युद्ध में विजय प्राप्त करके छौटेंगे। उन्हें गहरी चोट आएगी, पर उस चोट से उनका कुछ होगा नहीं"।

"कितने दिनों मे छौटेंगे ?"

''अभी बहुत दिन हैं"

"मेरे जीते जी तो छौट आऍगे न १ मैं उन्हें देखूँगी न १" "हाँ, हाँ ! आप राजमाता होंगी।"

महादेवी संतुष्ट होकर ज्योतिषीजी की विदाई का प्रवंध-करने के लिए अंत पुर में गई। अवसर पाकर तरला यूथिका का हाथ पकड़े उसे खींचती खींचती ज्योतिषी के पास ले आई और कहने लगी "महाराज! इस स्त्री का कहीं विवाह नहीं होता है, देखिए तो इसका विवाह कभी होगा"।

ज्योतिषी ने यृथिका का हाथ देखकर कहा "होगा"।

''कब"

''पाँच बरस में"

यूथिका ने कंठ से बहुमूल्य जड़ाऊ हार उतारकर क्योतिषीजी के सामने रख दिया। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न होकर वोछे "वेटी! तुम राजरानी होगी"। इसके उपरांत चित्रा का हाथ देखकर ज्योतिषी ने कहा "तुम एक रात के छिए राजरानी होगी"। छितका का हाथ देखकर उन्होंने कहा तुम्हारा विवाह किसी परदेसी के साथ होगा। छितका और चित्रा ज्योतिषी की बात ठीक ठीक न समझ उदास खड़ी रहीं।

यूथिका तरला का हाथ पकड़कर उसे ज्योतिषी के पास ले आई। ज्योतिषी जी बहुत देर तक उसका हाथ देखकर वोले "तुम्हें कुछ दिनों तक तो कप्ट रहेगा, पर आगे चलकर तुम एक बड़े भारी सेनानायक की पत्नी होगी"। तरला हँसकर बोली "महाराज! आप कुछ पागल तो नहीं हुए हैं, भला मैं एक दासी होकर सेनानायक की पत्नी कैसे हो जाऊँगी?"

इतने में महारानी विदाई छेकर आ पहुँचीं। ज्योतिपी जी आशा से कहीं अधिक द्रव्य पाकर प्रसन्नमुख विदा हो रहे थे। इसी बीच गंगा, छितका आदि मंडप के एक कोने में जा छिपीं। यूथिका ने भी सिर पर का वस्त्र नीचे सरका छिया। महादेवी

#### [ ३१० ]

ने चिकत होकर देखा कि पीछे प्रांगण के द्वार पर सम्राट्य खडे है। महासेनगुप्त ने पृछा "देवि! क्या हो रहा है ?"

महादेवी—ज्योतिषी से फल बिचरवा रही हूँ।

"क्या फल वताया ?"

''शशाक युद्ध मे विजय प्राप्त करके छौटेंगे"।

महासेनगुप्त ने आगे जाकर अपना हाथ बढ़ाया और ज्योतिषीजी से देखने के लिए कहा। ज्योतिषीजी हाथ देख ही रहे थे कि सम्राट् ने पूछा "मेरे जीवनकाल में शशांक लौटकर आ जायँगे या नहीं?" ज्योतिषी जी सम्राट् का हाथ देखते देखते कुछ अधीर से हो पड़े और भूमि पर बैठकर रेखाएँ खींचने लगे। सम्राट् ने फिर पूछा "क्या हुआ ?"। ज्योतिषी जी ने कुछ सहमकर उत्तर दिया "कुछ समझ मे नहीं आता है"।

सम्राट् सिर नीचा किए उदास-मन मिद्र के आँगन के बाहर गए।

# बारहवाँ परिच्छेद

### मेघनाद तट का युद्ध

शंकर के तट पर युवराज की दुरवस्था का संवाद पाकर यशोधवलदेव ने दो सहस्र अश्वारोहियों के साथ वसुमित्र को युवराज की सहायता के लिए भेजा। उन्होंने स्वयं मेघनाट के उस पार आक्रमण किया और बिना किसी विघ्न बाधा के । मेघनाद के पूर्वीय तट पर शिविर स्थापन किया । पहले तो दो तीन छड़ाइयों में विद्रोहियों ने बड़े साहस के साथ यशोधवछ का मार्ग रोका । जलयुद्ध का अभ्यास न होने के कारण मागघ सेना घबरा उठी। बड़ी कठिनता से गौड़ नाविकों ने मगध सेना का मान रखा। युद्ध की अवस्था देख यशोधवछदेव को कुछ आशंका हुई। पदातिक सेना को शिविर में छोड़ तीन सहस्र गौड़ीय सेना की सहायता से उन्होंने एक प्राम पर अधिकार किया। युद्ध विद्या में अनभ्यस्त ग्रामवासी जिस प्रकार पग पग पर बाधा दे रहे थे उससे यशोधवलदेव ने सोचा कि इस प्रकार तो सैकड़ो वर्ष में भी वंगदेश पर अधिकार न हो सकेगा।

यशोधवल इधर इस संकट में पड़े थे कि उधर शंकरनद के युद्ध का संवाद वंगदेश में पहुँचा। विद्रोही सामंत राजा कामरूप की सेना का आसरा देख रहे थे। जब उन्होंने देखा, कि अब इधर कामरूप से कोई सहायता नहीं मिल सकती तब वे सब के सब महानायक की शरण में आए। अब रही उनकी प्रजा। बधुगुप्त, शकसेन और जिनेंद्रबुद्धि की उत्तेजना से वगदेश के बौद्ध निवासियों ने अधीनता स्वीकार नहीं की। यह देख सामंत राजा बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने अपना अपना प्रदेश और घरबार छोड़ यशोधवलदेव के शिविर में आकर आश्रय लिया।

युद्ध छिड़ गया। भास्करवम्मां के पराजित होकर छौट जाने पर भी वधुगुप्त स्थाण्वीश्वर से सहायता का वचन पाकर युद्ध चलाने लगे। किंतु नेताओं के अभाव से अशिक्षित विद्रोही सेना बार वार पराजित होने लगी। मागध सेना उत्साहित होकर युद्ध करने लगी। गाँव पर गाँव, नगर पर नगर अधिकृत होकर उजाड़ होने लगे। पर बौद्ध प्रजा वशीभूत न हुई। बहुदर्शी यशो-धवलदेव ने सोचकर देखा कि इस प्रकार के युद्ध से कोई फल न होगा। देश को उजाड़ने से न उनका और न सम्राट् का कोई लाभ होगा। तब वे सामंत राजाओं की सहायता से संधि का प्रयक्ष करने लगे।

सिंघ न हो सकी। वंधुगुप्त के वहकाने से प्रजा ने कहला भेजा कि हम सब लोग तो थानेश्वर की प्रजा हैं, पाटलिपुत्र की अयीनता नहीं स्वीकार कर सकते।

वसंत के आरंभ में फिर युद्ध का आयोजन होने लगा।

इसी वोच युवराज अपनी सेना सहित आकर यशोधवलदेव के साथ मिले। महानायक का शिविर अब धवलेश्वर के तट पर खड़ा हुआ। लंबी यात्रा के पीछे युवराज की सेना विश्राम चाहती थी। यशोधवलदेव की भी इच्छा थी कि कुछ दिन युद्ध वंद रखकर सेना को थोड़ा विश्राम दिया जाय। पर गौड़ के सामंतों ने कहा कि यदि ग्रीष्म के पहले युद्ध समाप्त न हो जायगा तो फिर एक वर्ष और लग जायगा, क्योंकि वर्षा काल में वंगदेश में युद्ध करना असंभव है।

युद्ध चलने लगा। चैत बीतते बीतते सुवर्णप्राम पर अधिकार हो गया। महानायक और युवराज ने विक्रमपुर पर आक्रमण किया। गौड़ीय सामंतो की सहायता से छोटी वड़ी बहुत सी नावों का वेड़ा इकट्ठा हो गया था। पदातिक सेना को भी धीरे धीरे जलयुद्ध का अभ्यास होगया था। अश्वा-रोही सेना को शिविर में रखकर महानायक, युवराज, वीरेंद्र-सिह, वसुमित्र और माधववम्मां ने नावों को बहुत से दलों में बॉटकर विद्रोहियों पर चारों ओर से आक्रमण किया। विद्रोही सेना घवराकर पीछे हटने लगी।

वैज्ञाख लगते ही युद्ध प्रायः समाप्त हो चला था। विजय प्राप्त करके युवराज बड़े वेग से दक्षिण की ओर वढ़ रहे थे। अकस्मात् विद्रोहियों की एक सहस्र से अधिक नौसेना मेघनाद के तट पर उनपर टूट पड़ी। युवराज के साथ वीस नावे और चार सौ सैनिक थे। वीरेंद्रसिंह की सेना उस समय वहाँ से

पंद्रह कोस पर थी और यशोधवलदेव का शिविर वहाँ से दस/ दिन का मार्ग था। प्रस्थान के समय महानायक ने विद्याधरनंदीं नाम के एक वृद्ध सामंत को युवराज के साथ कर दिया था। उन्होंने कुमार से धीरे घीरे पीछे हट चलने को कहा। पर उनके परामर्श पर ध्यान नहीं दिया गया। युवराज और अनत-वम्मी युद्ध करने पर तुले हुए थे। उन्होंने स्थिर किया कि पिछली रात को शत्रुसेना पर छापा मारा जाय क्योंकि जय तक किसी उपाय से शत्रुच्यूह का भेद न किया जायगा तब तक लौटना नहीं हो सकता।

सुनसान मैदान में जैसे मरते हुए पशु को देख दूर दूर से गिद्धों का झुण्ड आकर उसके मरने की प्रतीक्षा में चारों और घेर कर बैठता है उसी प्रकार विद्रोही सेना युवराज को चारों ओर से घेर कर आसरा देख रही थी। क्षण क्षण पर उसकी सख्या बढ़ती जाती थी। गाँव गाँव से छोटी बड़ी नावों पर विद्रोहियों का दल शत्रु की समाप्ति करने के उल्लास में उमडा चला आता था। बिलव करना अच्छा न समझ युवराज ने सबेरा होते होते उनपर घावा कर दिया, पर उद्देश्य सफल न हुआ—शत्रुव्युह का भेद न हो सका।

तीसरा पहर होते होते तट पर सेना इकट्टी करके युव-राज ने सब से बिदा छी और कहा "बदि शतुब्यूह का भेद हो गया तब तो फिर देखा देखी होगी, नहीं तो नहीं।" नाव शतुब्यूह भेदकर निकलने का प्रयक्त करे, कोई किसीका आसरा न देखें" युवराज के बहुत निषेध करने पर भी अनंतवर्मा और विद्याधरनंदी उनकी नाव पर हो रहे। वीस रणदृक्ष नाविक नौका लेकर चले। बड़े प्रचंड वेग से बीसों नावों ने अञ्जुल्यूह पर धावा किया। उस वेग को न सँभाल सकने के कारण विद्रोहियों का नौकादल पीछे हटा, पर ल्यूहभेद न हुआ।

युवराज की आज्ञा से नौकादल लौट आया। सुशिक्षित अश्वारोहियों के समान मुट्ठी भर मागधसेना ने फिर शत्रुव्यूह पर आक्रमण किया। सब के आगे युवराज की नाव थी जिस पर खड़े होकर युवराज हाथ में परशु लिए युद्ध कर रहे थे। इस बार व्यूहभेद हुआ। प्रवल वेग न सह सकने के कारण अशिक्षित प्रामवासी अपनी अपनी नावें लेकर भाग खड़े हुए। विजली की तरह युवराज की नाव शत्रुव्यूह के चारों ओर घूम रही थी। परशु की तीक्ष्ण धार खाकर सैकड़ों विद्रोही काल के मुख में जा पड़े। बाणों से जर्जर होकर विद्याधरनंदी नाव पर मूर्चिछत पड़े थे। अनंतवम्मी और दस नाविक युवराज की पृष्ठरक्षा पर थे।

युवराज जिघर विद्रोहियों की नौका देखते उघर ही टूट पड़ते। वे या तो नाव सिह्त डुवा दिए जाते अथवा आत्म-समर्पण करते। इस प्रकार व्यूहभेद हो गया, शत्रुपक्ष का वेड़ा तितर बितर हो गया, बहुत सी नावें भाग खड़ी हुई। संध्या होते होते युद्ध प्रायः समाप्त हो चला। युवराज ने देखा कि एक स्थान पर चिद्रोहियों की कई एक नावें इकट्ठी होकर युद्ध कर रही हैं और गौड़ीय नाविक उन्हें किसी प्रकार परा जित नहीं कर सकते हैं। युवराज ने तुरंत नाविकों को उधर घढ़ने की आज्ञा दी। उन्हें देख गौड़ीय नाविक दूने उत्साह से युद्ध करने छगे। एक के पीछे एक नावे डूवती जाती थीं, पर युवराज ने चिकत होकर देखा कि वचे हुए शत्रु किसी प्रकार आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं।

युद्ध के कलकल, अस्त्रों की झनकार, और घायलों की पुकार के बीच युवराज ने सुना कि कोई चिल्लाकर कह रहा है "शक! युवराज की नाव अब पास आ रही है"। युवराज ने भय और आश्चर्य से देखा कि नावों के जमघट के बीच एक छोटी सी नाव पर दो बौद्ध भिक्खु खड़े हैं। उनमें से एक को तो उन्होंने पहचाना। वह वज्राचार्य्य शकसेन था। देखते देखते दूसरे भिक्खु ने एक शूल छोड़ा, जिसके लगते ही कुमार का एक नाविक नदी के जल मे गिर पड़ा। पीछे से अनतवन्मां ने चिल्लाकर कहा "सावधान!"

उनकी बात पर कुछ ध्यान न देकर युवराज ने अपनी नाव बढ़ाने की आज्ञा दी। उन्होंने नाव पर से देखा कि दूसरे भिक्खु ने उनपर ताककर शूल फेंका। उन्होंने अपने वर्म्म को सामने किया। पर शूल उन्हें छू तक न गया, नाव से म हाथ दूर पानी में जा पड़ा। इतने में वाणों से घायल एक और नाविक मारा गया। युद्ध अब प्राय समाप्त हो चुका था। केवल दो नावे प्राणों पर खेल । भक्खुआ का रक्षा कर रही थीं। युवराज की आज्ञा से सब नावों ने एक साथ उनपर आक्रमण किया। युवराज ने सुना कि दूसरा भिक्खु कह रहा है ''शक्र ! तुम कर क्या रहे हो ?'' शक्रसेन बोला ''मेरे अंग वश्च में नहीं हैं, हाथ नहीं उठता है"। सुनते ही दूसरे भिक्खु ने युवराज को ताककर शूल चलाया। पर शूल युवराज को लगा नहीं। अनंतवम्मी चट दौड़कर आगे हो गए और शूल के आघात से मूर्च्छिन होकर नाव पर गिर पड़े।

युवराज की नाव अब भिक्खुओं की नाव के पास पहुँच गई थी, इससे वे अनंत को जाकर देख न सके। हाथ में खड़ लेकर दूसरा भिक्खु बड़े वेग से युवराज की ओर झपटा। युवराज ने बचाव के लिए अपना परशु उठाया। परशु यदि भिक्खु के सिर पर पड़ता तो वह वहीं ठंढा हो जाता पर एक वर्म्भधारी सैनिक ने उसे अपने ऊपर रोक लिया। परशु ने वर्म्भ को भेदकर सैनिक का सिर उड़ा दिया। इतने में दूसरे भिक्खु का खड़ युवराज के शिरस्थाण पर पड़ा जिससे वे अचेत होकर मेघनाद के जल में गिर पड़े। उनके गिरने के साथ ही. वज्राचार्व्य जल में घड़ाम से कूद पड़ा।

संध्या के पहले ही से ईशान कोण पर बादल घेर रहे थे। जिस समय युवराज अचेत होकर मेघनाद के काले जल में गिरे उसी समय बड़े जोर से ऑधी और पानी आया। दोनों पक्ष युद्ध छोडकर आश्रय ढूँढ़ने छगे। शत्रु और मित्र की खोज∫ करने का समय किसीको न मिछा।

## तेरहवॉ परिच्छेद

#### धीवर के घर

शीतला नदी के किनारे आम और कटहल के पेड़ों की यनी छाया के बीच एक छोटा सा झोपड़ा है। झोपड़े के गोवर से छीपे हुए ऑगन मे वैठी एक सॉवछी युवती जल्दी जल्दी जाल वुन रही थी। उसके सामने बैठा एक गोरा गोरा युवक चिकत होकर उसके हाथ को देख रहा था। झोपडे को देखने से जान पड़ता था कि वह किसी मछुवे का घर है। चारों ओर छोटे बड़े जाल पड़े थे। एक ओर सुखी मछलियों का ढेर लगा था। नदीतट पर उजली बालु के बीच दो तीन छोटी छोटी मछली मारने की नावं पड़ी थीं। आसपास और कोई वस्ती नहीं थी। चारों ओर जल ही जल था, बीच बीच में हरे हरे पेड़ों का झापस था। युवती सॉवली होने पर भी वर्डी सुदरी थी। उसके अंग अंग साचे मे ढले से जान पड़तें थे। युवती बड़े वॉकपन के साथ गरदन टेढ़ी किए दोनो हाथों से झट झट जाल दुनती जाती थी और वीच वीच मे